# कबीर का रहस्यवाद्

[ कचीर के दार्शनिक विचारों का गंभीर विवेचन ]

डा० रामकुमार वर्मा



्रगिहित्य भवन लिमिदेङ इताहाबाद ग्राठवीं ग्रावृत्ति : सन् १६५५ ई०

142 413

साढ़े तीन रुपये

149-4

मुद्रकः रामग्रासरे कक्कड़ हिन्दी साहित्य प्रेस, इलाहाबाद

## श्रीमान् डाक्टर ताराचन्द

एम्० ए०,डी० फिल्० (त्राक्सन) की सेवा में सादर समर्पित

रामकुमार



# चौथे संस्करण की भूमिका

मुक्ते प्रसन्नता है कि इस पुस्तक ने कबीर की कविता श्रीर उसके हिन्दिकीए के संबन्ध में बहुत सी भ्रांतियाँ दूर की हैं। श्रव यह पुस्तक नये संस्करण में विद्वानों की सेवा में जा रही है।

हिन्दी विभाग २४-१०-४१ रामकुमार वर्मी

-रहस्यवाद त्र्यात्मा की उस त्र्यंतर्हित प्रदृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य श्रीर श्रलौकिक शक्ति से श्रपना शांत श्रीर निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहता है श्रीर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी श्रन्तर नहीं रह जाता।

# विषय-सूची

| परिचय                      | •••              | •••            | १     |
|----------------------------|------------------|----------------|-------|
| <b>र</b> हस्यवाद           | • • •            | ٠-             | ६     |
| त्र्याध्यात्मिक विवाह      |                  |                | ४७    |
| त्र्यानंद                  | *                | •••            | પ્રર  |
| गुरु                       | ***              | •••            | ६०    |
| हटयोग                      | • • •            | •••            | ६्⊏   |
| ·सूफ़ीमत ग्रौर कवीर        | •••              | ***            | દ ર   |
| ग्रनंत संवोग ( ग्रवशेष )   | ***              | •••            | १००   |
| परिशिष्ट                   |                  |                |       |
| (क) रहस्यवाद से संबंध रखने | वाले कबीर के     | कुछ चुने       |       |
| हुए पद                     | ***              | •••            | १०४   |
| (ख) कबीर का जीवन वृत्त     | •••              | •••            | १६९   |
| (ग) हठयोग श्रीर सूफ़ीमत    | में प्रयुक्त कुछ | <b>ৰি</b> য়িছ |       |
| शब्दों के ग्रर्थ           | •••              | ,              | १⊏ह   |
| (घ) <b>हंसकृ</b> ष         | ***              |                | ې مرټ |

## कबीर का रहस्यवाद

कहत कबीर यहु श्रकथ कथा है, कहता कही न जाई।

— कबीर

क्रभीर के समालोचकों ने अभी तक कबीर के शब्दों की तानपूरे पर गाने की चीज ही समभ रक्खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो कबीर का विश्लेषण वहुत कठिन है। वह इतना गृह ग्रीर गंभीर है कि उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता है। साधारख समभने वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही ख्रप्राह्य है जितना कि शिश्यत्रों के लिए मांसाहार। ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य-द्वेत्र में नहीं पाया गया। वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशान्त वन-भूमि के वाता-वरण में गाता है, ये सब स्वतंत्रता के साधन उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं। उसकी शैली भी इतना अपनापन लिए हुए है कि कोई उसकी नक्ल भी नहीं कर सकता। श्रपना विचित्र शब्द-जाल, श्रपना स्वतंत्र भावोन्माद, ऋपना निर्भय ऋालाप, ऋपने भाव-पूर्ण पर बेटुंगे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से त्रोत-प्रोत थे। कला के चेत्र का सब कुछ उसी का था। छोटी से छोटी वस्तु अपनी लेखनी से उठाना, छोटी से छोटी विचारावली पर मनन करना उसकी कला का श्रावश्यक ग्रंग था। किसी अन्य कलाकार अथवा चित्रकार पर आश्रित होकर उसने ऋपने भावों का प्रकाशन नहीं किया। वह पूर्ण सत्यवादी था ; वह स्वाधीन चित्रकार था। ग्रापने ही हाथों से त्लिका साफ, करना, ग्रापने ही हाथों चित्रपट की धूल काइना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करना-जैसे उसने अपने कार्य के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता सम्मा ही नहीं । इसीलिए तो उसकी कविता इतना ऋपना पन लिए हुए है !

कबीर अपनी आत्मा का सबसे आज्ञाकारी सेवक था। उसकी आत्मा से जो ध्विन निकली उसका निर्वाह उसने बहुत खूबी के साथ किया। उसे यह चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँ उस पर इतना कटुतर वाक्य-प्रहार क्यों करूँ ? उसकी आत्मा से जो ध्विन निकली उसी पर उसने मनन किया, उसी का प्रचार किया और उसी को उसने लोगों के सामने जोर-दार शब्दों में रक्ला। न उसने कभी अपने को घोखा दिया और नकभी समाज के कारण अपने विचारों में कुछ परिवर्तन ही किया। यद्यपि वह अपद रहस्यवादी था, उसने 'मसि-कागद' छुआ भी नहीं था, तथापि उसके विचारों की समानता रखने वाले कितने किव हुए हैं! जहाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने पैरों पर खड़ा है, किसी का लेश मात्र भी सहारा नहीं है।

के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग के साम प्रेंग है, किसी विभाग में भी कबीर नहीं आ सकते। बात यह नहीं है कि कबीर में उन विभागों में आने की चमता ही नहीं है पर बात यह है कि उसने उनमें आना स्वीकार ही नहीं किया। उसने साहित्य के लिए नहीं गाया; किसी किय की हैसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की हैसियत से चित्र नहीं खींचे। जो कुछ भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला वह इस विचार से कि अनंत शक्त एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस प्रकार दिया जाय, उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईश्वर की प्राप्त के लिए किस प्रकार लोगों से भेद-भाव हटाया जाय, "एक बिन्दु से विश्व रची है को बाम्हन को सद्रा" का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की मीमांसा का क्या रूप हो सकता है, माया किस प्रकार सारहीन चित्रित की जा सकती है, यही उसका विचार या जिस पर उसने अपने विश्वास की मजबूत दीवाल उठाई थी।

कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण और है। वह यह कि लोग उसे अभी तक समभ ही नहीं सके हैं। 'रमैनी' और 'शब्दों' में उसने ईश्वर श्रीर माया की जो मीमांसा की है, वह साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की बात है।

दुलहनी गावहु मङ्गलचार,

हम घरि श्राए हो राजा राम भतार ।
तन रत करि में मन रत करिहूँ, पृञ्चतत बराती,
रामदेव मोरे पाहुँने श्राए, मैं जावन में माती,
सरीर सरावर बेदी करिहूँ, ब्रह्मा बेद उचार
राम देव सँति भाँवर लेहूँ, धनि धनि भाग हमार,
सुर तेतीसूँ कौतिक श्राए, मुनिवर सहस श्राठासी;
कर्हें कवीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक श्रविनासी॥

साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को सुलभाने में सर्वथा असफल हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि जो 'उल्टबॉसियाँ' कबीर ने लिखी हैं उनको कुंजियाँ प्रायः ऐसे साधु और महंतों के पास हैं जो किसी को बतलानक नहीं चाहते, अथवा ऐसे साधु और महंत अब हैं ही नहीं।

निग्नलिखित उल्टवाँसी का ऋर्थ ऋनुमान से ऋवश्य लगाया जा सकता है, पर कवीर का ऋभिप्राय क्या या, यह कहना कठिन है : —

श्रवध् वो तंतु रावल राता । नाचे बाजन बाजु बराता ।। मौर के मांथे दुलहा दीन्हा । श्रकथ जोरि कहाता । मँदये के चारन समधी दीन्हा पुत्र व्याहिल माता ।। दुलहिन लीपि चौक बैठारी, निर्मय पद परकासा ।

<sup>1</sup> कबीर प्रंथावली ( नागरी प्रचारि**की सभा ), एक्ट म**७ ।

भाते उताटि बरातिहिं खायो,
भावी बनी कुशाबाता।
पाणिश्रहण भयो भी मंडन,
सुवमान सुरति समानी।
कहिं कबीरू सुनो हो संतो
बुसो पणिडत ज्ञानी॥
2

राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए० ने ऋपने कबीर शीर्पक लेख में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है।

एक बात छीर है। कबीर ने श्रात्मा कावर्णन किया, शरीर का नहीं। वे हृदय की सूद्म भावनाओं की तह तक पहुँचं गये हैं। 'नख-शिख' श्रथवा शरीर-सौंदर्थ के भमेले में नहीं पड़े। यदि शरीर श्रथवा 'नख-शिख' वर्णन होता तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता था। ऐसा सिर है, ऐसी श्राँखों हैं, ऐसे कपोल हैं, श्रथवा कमल-नेत्र हैं, कलभ-कर बाहु हैं, वृषभ-कंघ है। किन्तु श्रात्मा का सूद्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। उस तक पहुँच पाना बड़े बड़े योगियों की शक्ति के बाहर है। ऐसी स्थिति में कबीर ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थितियों में श्रात्मा का वर्णन किया है वे कितने लोगों की समभ में श्रा सकती हैं? शरीर का स्पर्श तो इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है पर श्रात्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है। श्राध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही श्रात्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता है। श्राध्यात्मिक शक्तियों सभी मनुष्यों में नहीं रह सकतीं। इसीलिए सब लोग कबीर की किविता की याह सफल रूप से कभी न तो सकेंगे।

स्रात्मा का निरूपण करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का द्वार खोल सका, यह एक दूसरा प्रश्न है। कबीर का सारभूत विचार

१ बीजक मृत्त ( श्रीवेंकटेश्वर प्रेस ) सं० १६६६,पृष्ठ ७४-७४ २ कबीर—रायबहादुर जाता सीताराम बी० ए०, पृष्ठ २४ [ कबकत्ता यूनीवर्सिटी प्रेस, १६२८]

यही था कि वे किस प्रकार मनुष्य की श्रात्मा को प्रकाश में ला दें।
यह बात सत्य है कि कभी कभी उस श्रात्मा का चिल्ल घुँघला उतरता है,
कभी हम उसे पहिचान ही नहीं सकते। किसी स्थान पर वह काले, घन्ने
का रूप रखता है। किसी स्थान पर उस चित्र का ऐसा नेढंगा रूप हो
जाता है कि कलाकार की इस परिस्थिति पर हँसने को जी चाहता है, पर
श्रन्य स्थानों पर वह चित्र भी कैसा हौता है! प्रातःकालीन सूर्थ की
सुनहली किरणों की भाँति चमकता हुश्रा, उधा के रंगीन उड़ते हुए
बादलों की भाँति भिल्लिमलाता हुश्रा, किसी श्रन्धकारमयी काली गुफा
में किरणों की ज्योति की भाँति। इन विभिन्नताश्रों को सामने रखते हुए,
श्रीर कबीर की प्रतिभा का वास्तिनक परिचय पाने की पूर्ण ज्ञमता न
होते हुए हम एक श्रन्थ के समान हूँ दृते हैं कि साहित्य में कबीर का कौन
सा स्थान है!

इसमें सन्देह है कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों को समस्तेन की शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं। जो हो, कबीर की बानी पढ़ जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से जात हो जाता है कि कबीर के पास कुछ ऐसे चित्रों का कीष है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी मारी शक्ति है। हृदय आश्चर्य-चिकत होकर कबीर की बातों को सोचता रह ही जाता है, वह हतबुद्धि होकर अशान्त हो जाता है। उस समय कबीर की प्रतिभा एक अगम्य विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है और पाठकों का मस्तिष्क एक भोले और अशक्त बालक की भाँति।

श्रन्त में यही कहना शेष है कि कबीर ने दार्शनिक लोगों के लिए अपनी किवता नहीं लिखी। उन्होंने किवता लिखी है धार्मिक विचारों से पूर्ण जिज्ञास्त्रों के लिए। समय बतला देगा कि कबीर की किवता न तो नीरस ज्ञान है और न केवल साधुश्रों के तानपूरे की चीज़। समालोचकगण कबीर की रचना को सामने रखकर उसके काव्य-रत्नाकर से थोड़े से रत्न पाने का प्रयत्न करें; चाहे वे जगमगाते हुए जीवन के सिद्धान्त-रत्न हों या श्राध्यात्मिक जीवन के मिलामिलाते हुए रत्न-कण।

#### रहस्यवाद

श्री हमें कबीर के रहस्यवाद पर विचार करना है। कबीर की श्री शानी? को श्री द्योपान्त पढ़ जाने पर जात हो जाता है कि वे सब्चे रहस्यवादी थे। यद्यपि कबीर निरक्षर थे तथापि वे ज्ञानशृत्य नहीं थे। उनके सत्तंग, पर्यटन श्रीर श्रनुभव श्रादि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया था। वे एक साधारण व्यक्ति की श्रेणी से परे थे। रामान्द्र का शिष्यत्व उनके हिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था श्रीर जुलाहे के घर पालित होना तथा शेख तकी श्रादि स्कियों का सत्संग होना उनके मुसलमानी विचारों से परिचित होने का कारण था।

इस व्यवहार-ज्ञान से त्रीत-प्रोत होकर उन्होंने श्रपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया श्रीर वह कुशलता भी ऐसी जिसमें कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है। इसके पहले कि हम कबीर के रहस्यवाद की विवेचना करें, रहस्यवाद के सभी श्रंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित है।

रहस्यवाद की विवेचना अत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुःसाध्य है। वह इमारे सामने एक गहन वन-प्रान्त की भाँति फैली हुई है। उसमें जटिल विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ हैं! उसकी दुर्गमता देख कर हमारे हृद्य का निर्वेल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। सागर के समान इस विषय का विस्तार विश्व-साहित्य भर में फैला हुआ है। न जाने कितने कवियों के हृद्य से रहस्यवाद की भावना निर्भर की भाँति प्रवाहित हुई हैं। उन्होंने उसके अलौकिक आनंद का अनुभव कर मीन धारण कर लिया है। न जाने कितने श्रीगयों ने इस देवी अनुभति के प्रवाह में अपने को बहा दिया है इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं।

रहस्यनाद जीनात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें यह दिव्य और अलोकिक शक्ति से अपना शान्त और निरुछल संबंध जोड़ना चाहती है, यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है पिरभाषा कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता । जीवात्मा की शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से ओत-पोत हो जाती हैं। जीवन में केंबल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज अन्तर्हित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और वह भावना सदैव जीवन के अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती है। यही दिव्य संयोग है! आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है सो भावना पर चलती हैं।

संतो जागत नींद न कीजै।

काल निहं खाई करूप नहीं ज्यापे, देह जरा निहं छीजे ॥ उलिट गंगा समुद्रहि सोखे, शिश श्रीर सूर गरासे । नव ब्रह मारि रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकासे ॥ बिनु चरणन के दुईं दिस धाने, बिनु लोचन जगस्के । ससा उलिट सिह को श्रसे, है श्रचरज कोऊ बूसे ॥

इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता है । उस एकांत सत्य से, उस दिव्य-शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अन्तर्हित कर देता है। उस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती। वह प्रेम अमर होता है। अ

У ऐसे प्रेम में जीव की सारी इंद्रियों का एकीकरण हो जाता है। सारी इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने की लालसा समान रूप से होने लगती है। इंद्रियाँ अपने आराध्य के प्रेम को पाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं श्रीर उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे उसके विविध गुणों का शहण समान रूप से करती हैं। श्रंत में वह सीमा इस स्थित को पहुँचती हैं कि भावोन्माद में वस्तुश्रों के विविध गुणा एक ही इंदिय पाने की जमता प्राप्त कर लेती हैं। एस बार प्रोफेसर जेम्स ने यही समस्या श्रादर्शवादियों के सामने मुलभाने के लिए रक्खी थी कि यदि इंद्रियाँ श्रापनी-श्रपनी कार्यशक्ति एक दूसरे से बदल लें तो संसार में क्या परिवर्तन हो जायेंगे? उदाहरणार्थ, यदि इम रंगों को मुनने लगें श्रोर ध्वनियों को देखने लगें तो हमारे जीवन में क्या श्रन्तर श्रा जायगा! इसी विचार के सहारे हम सेंट मार्टिन का रहस्यवाद से संबंध रखने वाली परिस्थित समक्त हैं जब उन्होंने कहा था:

<sup>१</sup>मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे श्रीर उन ध्वनियों को देखा जो जाज्वल्यमान थीं।

श्रन्य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उस दिन्य श्रनुभूति में इंद्रियाँ श्रपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तब्ध-सी होकर श्रपने कार्य-व्यापार ही नहीं समक सकतीं। ऐसी स्थिति में श्राश्चर्य ही क्या कि इंद्रियाँ श्रपना कार्य श्रन्यवस्थित रूप से करने लगें। इसी बात से हम उस दिन्य श्रनुभूति के श्रानंद का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी सारी इंद्रियाँ मिल कर एक हो जाती हैं, श्रपना कार्य-व्यापार भूल जाती हैं। जब हम उस श्रनुभूति का विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसमें हमें न जाने कितने गृढ़ रहस्यों श्रीर श्राश्चर्यमय व्यापारों का पता लगता है।

१ I heard flowers that sounded and saw notes that shone. श्रंडरहिल रचित मिस्टिसिन्म पृष्ठ न.

फ्रांग्सी में शमसी तबरीज़ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टी-करण इस प्रकार हैं:—

'उसके संमिलन की स्मृति में,

उसके सौन्दर्य की आकांद्या में

वे उस मदिरा को—जिसे तू जानता है—

पीकर बेसुध पड़े हैं। ' '
कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर

उसका मुख देखने के लिए

वह रात को दिन तक पहुँचा दे।

तू अपने

शरीर की इंद्रियों को

श्रात्मा की ज्योति से जगमगा दे।

रहस्यवाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत ऊपर उठ कर

प्रकारिक हुएस ए खुर रा बत्रे जाने तो बर श्रफरोज़

दोवाने शमसी तबरीज, पृष्ठ १७६

विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर अनंत और अंतिम धेम के ऋषार में मिल जाना चाहता है | यही उसकी साधना है, यही उसका उहे श्य है। उसमें जीव श्रपनी सत्ता को खो देता है। मैं, मेरा, न्त्रीर मुक्ते का विनाश रहस्यवाद का एक स्त्रावश्यक स्रंग है। एक श्चपरिमित शक्ति की गोद ही में 'मैं' श्रीर 'मेरा' सदैव के लिए श्रन्तर्हित हो जाता है। वहाँ जीव ऋषुन्। श्राधिपत्य नहीं रख सकता। एक सेवक की भाँति श्रपने को स्वामी के चरणों में भुला देना चाहता है। संसार के इन बाह्य बन्धनों का विनाश कर आतमा ऊपर उठती है. हृदय की भावना साकार वन कर ऊपर की श्रोर जाती है केवल इसलिए कि वह श्रपनी सत्ता एक श्रसीम शक्ति के आगे डाल दे हृदय की इस गति में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेम की पूर्ति है। श्रीर ऐसा हृदय वह चीज़ है जिसमें केवल भावनात्रों का केन्द्र ही नहीं वरन् जीवन की वह ख्रांतरंग श्रभिव्यक्ति है जिसके सहारे संसार के बाह्य पदार्थों में उसकी सत्ता निर्घारित होती है। अनन्त सत्ता के सामने जीव अपने को इतने समीप ला देता है कि उसकी साधारण भावना में ऋनंत शक्ति की त्रानुभूति होने लगती है । श्रंप्रेजी के एक कवि कौलरिज ने इसी भावना को इस प्रकार प्रकट किया है:-

र इम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं,

We feel we are nothing for all is Thou and in Thee.

We feel we are something, that also has come from Thee.

We know we are nothing, but Thou wilt help us to be.

Hallowed be Thy name halleluiah.

क्योंकि त् सब कुछ है और सब कुछ तुक्त में है।

हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ हैं,

वह भी तुक्तसे प्राप्त हुआ है।

हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं,

परन्तु त् हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा।

4 तेरे पवित्र नाम की जय हो !''

कबीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस विचार को कितने सरल श्रीर स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं:—

> लांका जानि न भूती भाई, स्रातिक स्रतक, स्रतक में खालिक सब घट रह्यो समाई।

ग्रतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं विश्वरिद्धयाद ग्रपने नग्न स्वरूप में एक ग्रलोकिक विज्ञान है जिसमें श्रनंत के संबन्ध की भावना का प्रादुर्भाव होता है श्रीर रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो इस संबन्ध के ग्रास्थन्त निकट पहुँचता है। उसे कहता ही नहीं; उसे जानता ही नहीं वरन उस संबन्ध ही का रूप धारण कर वह ग्रपनी ग्रात्मा को भूल जाता है

श्रव हमें ऐसी स्थित का पता लगाना है जहाँ श्रात्मा मौतिक वन्धनों का बहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, उपर उठती है श्रीर उस श्रनंत जीवन में प्रवेश करती है जहाँ श्राराधक श्रीर श्राराध्य एक हो जाते हैं, जहाँ श्रात्मा श्रीर श्रनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता है। जहाँ श्रात्मा यह भूल जाती है कि वह संसार की निवासनी है श्रीर उसका इस देवी वातावरण में श्राना एक श्रतिथि के श्राने के समान् है। वह यह शोलने लगती है कि

में सबित श्रीरित में हूँ सब, मेरी बिलिश बिलिश बिलिश है हो। कोइ कहाँ कबीर कोई कहाँ रामराई हो। ना इस बार बृढ़ नाहीं हम, न हमरे चिलकाई हो।

पटरा न लाक अरबा नहीं आक ,

सहित रहूँ हिर माई हो।

वोदन हमरे एक पछेवरा,

लोग बोलें इकताई हो।

जुलहै तिन बुनि पान न पावल,

फारि बुनी दस ढाई हो।

बिगुण रहित फल रिम हम राखल,

तब हमरों नाम रामराई हो।

जग मैं देखों जग न देखे मोहि,

इहि कबीर कलु पाई हो।

श्रॅंग्रेजी में जार्ज हरबर्ट ने भी ऐसा कहा है:—

१ 'श्रो! श्रव भी मेरे हो जात्रो, श्रव भी सुभे श्रपना बना लो, इस 'मेरे' श्रीर 'तेरे' का मेद ही न रक्खो।

्रिसी स्थिति का निश्चित रूप से निटेंश नहीं किया जा सकता। इस संयोग के पास पहुँचने के पूर्व न जाने कितनी दशाएँ, उनमें भी न जाने कितनी अन्तर्दशाएँ हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर ईश्वरीय अनुभूति पाना चाहते हैं। इसीलिए रहस्यवादियों की उत्कृष्टता में अंतर जान पड़ता है। कोई केवल ईश्वर की अनुभूति करता है, कोई उसे केवल प्यार कर सकने योग्य बना सका है, कोई अभिन्नता की स्थिति पर है और कोई पूर्ण रूप से आराध्य के आधीन है। सेंट आगस्टाईन, कवीर, जलालुद्दीन रूमी यद्यपि ऊँचे रहस्यवादी ये तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था।

O, be mine still, still make me thine
 Or rather make no thine or mine.
 (George Herbert)

हम रहस्यवादियों की उद्देश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ वह व्यक्ति-विशेष अनंत शक्ति से अपना संबंध जोड़ने के लिए अप्रसर होता है। वह संसार की सीमा को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ परिस्थिति भौतिक बंधन नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जहाँ उसे अपने शारीरिक अवरोधों की परवाह नहीं है। वह ईश्वर के समीप पहुँचता है और दिव्य-विभूतियों को देख कर चिकत हो जाता है। यह रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है। इस परिस्थिति का वर्णन कबीर ने बड़ी मुंदर रीति से किया है:—

घट घट में रटना लगि रही, प्रचट हुआ अलेख जी। कहुँ चोर हुआ, कहुँ साह हुआ,

कहुँ बाम्हन है कहुँ सेख जी ॥
कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ संसार की सभी वस्तुएँ अनंत
शक्ति में विश्राम पाती हैं और सभी अनंत सत्ता में आकर मिल जाती
हैं। यहाँ रहस्यवादी ने अपने लिए कुछ भी नहीं कहा है, वह चुप है।
उसे ईश्वर की इस अनंत शक्ति पर आश्चर्य-सा होता है। वह मीन
होकर इन बातों को देखता-सुनता है। यद्यपि ऐसे समय वह अपना
व्यक्तित्व भूल जाता है पर ईश्वर की अनुभृति स्वयं अपने हृदय में पाने
में असमुर्थ रहुता है। इसे हम रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे।

द्वितीय द्वियति तब आती है जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग जाती है। मावनाएँ इतनी तीव हो जाती हैं कि आत्मा में एक प्रकार का उन्माद या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानों प्रकृति का रूप रख पुरुष—आदिं पुरुष—से प्यार करती है। संसार की अन्य वस्तुएँ उसकी नज़र से हट जाती हैं। आश्चर्य चिकत होने की अवस्था निकल जाती है और रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता है। वह प्यार इतना प्रवल होता है कि उसके समज्ञ विश्व की कोई

चीज स्थिर नहीं रह सकती। वह प्रेम बरसात के उस प्रवल नाले की भाँति होता है जिसके सामने कोई भी वस्तु नहीं ठहर सकती—पेड़, पत्थर, आड़, भंखाड़ सब उस प्रवाह में बह जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी वासना नहीं ठहर सकती। सभी भावनाएँ, हृदक की सभी वासनाएँ बड़े जोर से एक और को वह जाती हैं और एक—केवल एक—भाव रह जाता है, और वह है प्रेम का प्रवाह। जिस प्रकार किसी जल-प्रपात के शब्दों में समीप के सभी छोटे-छोटे स्वर अन्तर्हित ही हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस ईश्वरीय प्रेम में सारे विचार या तो लुत ही हो जाते हैं अथवा उसी प्रेम के बहाव में बह जाते हैं। फिर कोई भावना उस प्रेम के प्रवल प्रवाह के रोकन के आगे नहीं आ सकती।

रेनाल्ड ए॰ निकल्सन ने लंदन यूनीवर्सिटी में "सूफीमत में व्यक्तित्व" पर तीन भाषण दिये थे । वे सूफीमत के सम्बन्ध में कहते हैं :—

<sup>4</sup>यह सत्य है कि परमात्मा के मिलापानुभव में मध्यस्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो केवल एकान्त देवी सम्मिलन की अनुभूति ही हृद्यंगम होती है वस्तुतः हम यह भावना विशेषकर प्राचीन सूफियों में पाते हैं कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु हो, दूसरी वस्तुओं

It is true that in the experience of union with God, there is no room for a Madiator Here the absolute Divine Unity is realised. And of course, we find especially among the ancient Sufis, a feeling that God must be the sole object of adoration, that any regard for other objects is an offence against Him.

रिनाल्ड ए॰ निकल्सन रचित "दि त्राइडिया त्राव् पर्सनालिटी इन सूफीज्म", पृष्ठ ६२

का ध्यान करना उसके प्रति श्रपराध करना है।

'तज़िकर।तुल श्रौलिया' से भी इसी मत की पुष्टि होती है। उसमें बसरा की स्त्री-संत राबेश्रा के विषय में लिखा है:—

<sup>१</sup>कहा है कि उसने (राबेश्चा ने) कहा—रसूल को मैंने स्वप्न में देखा। रसूल ने पूछा, "ए राबेश्चा, सुमसे मैत्री रखती हो ?"

जवाब दिया "ऐ अल्लाह के रस्ल, कौन है जो तुमसे मैची नहीं रखता, किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुक्ते ऐसा बाँघ लिया है कि उससे अन्य के लिए मेरे हृदय में मित्रता अथवा शत्रुता का स्थान नहीं रह गया है।"

रहस्यवादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ वह अपने आराध्य के प्रेम से इतना ख्रोत-प्रोत हो जाता है कि उसे अन्य कुछ सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता।

इसके पश्चात रहस्यवादियों की तीसरी स्थित आती है जो रहस्यवाद की चरम सीमा कहला सकती है। इस दशा में आत्मा और परमात्मा का इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती। आत्मा अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है और परमात्मा के गुणों को प्रकट करती है। जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में आग

तज्ञिकरातुल श्रौलिया, पृष्ठ ४६ मत्वा मुजतबाई देहली,

मुहम्मद त्र्रब्दुल त्र्राहद द्वारा सम्पादित, १३२७ हिजरी।

نقل است ده گفت وسول رابشهواب دیدم گفت یارا بعه مرا دوست داری گفتم یا رسول الله که برد نرا درست ندارد لایکن مجت حق موا چقان قرد گرفته است که دشمنی و درستی قیدر اور در دام های نمائنده است.

<sup>ै</sup> नक्ल श्रस्त कि गुप्रतरसूल रा बद्ध्वाब दीर्म गुप्रत या राबेशा, मरा दोस्त दारी—गुप्रतम या रसूल श्रवलाह कि बूश्रद तुरा दोस्त न दारद १ लेकिन मुहब्बते हक मरा चुनां फ्ररोगिरिफ ता कस्त कि दुश्मनी व दोस्ती ए गुरे करा दर दिखम जाय न मांदा श्रस्त ॥

न्त्रीर लोहे का एक गोला, ये दोनों भिन्न हैं वर जब श्राग से तपाये जाने पर गोला भी लाल होकर श्रिम का स्वरूप धारण कर लेता है तब उस लोहे के गोले में वस्तुश्रों के जलाने की वही शक्ति श्रा जाती है जो श्राग में हैं। यदि गोला श्राग से श्रलग भी रख दिया जाय तो भी लाल स्वरूप स्थकर श्रपने चारों श्रोर श्राँच फेंकता रहेगा। यही हाल श्रात्मा श्रोर परमात्मा के संवर्ग से होता है। ध्वापि प्रारंभिक श्रवस्था में माया के वातावरण में श्रात्मा श्रीर परमात्मा दो भिन्न शक्तियाँ जान पड़ती हैं पर जब दोनों श्रापस में मिलती हैं तो परमात्मा के गुणां का प्रवाह श्रात्मा में इतने श्रिधिक वेग से होता है कि श्रात्मा के खाभाविक निज के गुणा तो लुत हो जाते हैं श्रीर परमात्मा के गुणा प्रकट जान पड़ते हैं। वही श्रिभिन्न सम्बन्ध रहस्यवादियों की चरम सीमा है। इसका फल क्या होता है!

- --गंभीर एकान्त सत्य का परिचय
- -पर शान्ति की ग्रवतारणा
- -- जीवन में श्रनंत शक्ति श्रौर च्रेतना
- --- प्रेम का अभुतपूर्व आविभाव
- ---श्रद्धा श्रीर भय.....

— मय, वह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश हो जाता है किंतु वह भय जो आरचर्य से प्राटुभू त होता है श्रीर जिसमें प्रेम, श्रद्धा श्रीर श्रादर की महान् शक्तियाँ छिपी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में व्यापक शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बंधन-मय संसार से ऊपर उठकर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्रेम का अस्तित्व है और जिसके कारण आत्मा और परमात्मा में कुछ भिन्नता प्रतीत नहीं होती। अनंत की दिव्य विभूति जीवन का आवश्यक अंग बनाती है श्रीर शरीर की सारी शक्तियाँ निरालम्ब होकर अपने को अनंत की गोद में छोड़ देती हैं।

र जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पत्ती वायु में भूलते हैं, तेरे त्र्यालिंगन से इम विमुख नहीं हो सक्तते। हम साँम लेते हैं श्रीर त वहाँ वर्तमान है।

्रस प्रकार की रहस्यवादी दैवी शक्ति से युक्त होकर संसार के अन्य मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका श्रनुभव भी श्रिधिक विस्तृत श्रीर श्राघ्यास्मिक हो जाता है। उसका संसार ही दूसरा हो जाता है श्रीर वह किसी दूसरे ही वातावरण में विचरण करने लगता है।

किंतु रहस्यवादी की यह ब्रमुभूति व्यक्तिगत ही समऋनी चाहिए । उसका एक कारण है। वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती है कि संसार के शब्दों में उसका सप्टीकरण ग्रसंभव नहीं तो कठिन **अवश्य है।** वह कांति दिव्य है, अलौकिक है। हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते। वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग़ में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी सुगंधि ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता है कि उसे हम किसी प्रशस्त वन में नहीं देख सकते वरन् उसे कलकल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की भाषा इतनी स्रोछी है कि उसमें हम पूर्ण रीति से रहस्यवाद की स्रानुभृति अकट ही नहीं कर सकते । दूसरी बात यह है कि रहस्यवाद की यह भावक विवेचना समभने की शक्ति भी तो सर्वसाधारण में नहीं है। रहस्यवादी अपने अलौिक आनंद में विभोर होकर यदि कुछ कहता है तो लोग उसे पागल समभते हैं। साधारण मनुष्यों के विचार इतने उथले हैं कि उनमें रहस्यवाद की श्रनुभूति समा ही नहीं सकती। इसलिए

<sup>?</sup> As fishes swim in briny sea As fouls do float in the air, From the embrace we can not flee. We breathe and Thou art there. (John Stuart Blackie)

श्रिलहुल्लाज मंसूर' श्रपनी श्रानुभृति का गीत गाते गाते थक गया पर लोग उसे समभ ही नहीं सके । लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का विनाश करनेवाला समभ कर फाँसी दे दी । इसी लिए रहस्यवादियों को श्रानेक स्थलों पर जुप रहना पड़ता है । उसका कारण वे यही बतला सकते हैं कि :--

'नश्वर स्वर से कैसे गाऊँ श्राज श्रनश्वर गीत l'

इस विचार को निकलसन और ली द्वारा सम्पादित और क्लैरंडन प्रेस श्रानसफ़र्ड से प्रकाशित 'दि श्रान्सफ़र्ड बुक श्राव् इंग्लिश मिस्टिकल वर्स' की प्रस्तावना में हम बढ़े श्रुच्छे रूप में पाते हैं:—

<sup>१</sup>वस्तुतः रहस्यवाद का सारभूत तत्व कभी प्रकाशित नहीं किया जा

<sup>?</sup> The most essential part of mysticism can not, of course, ever pass into expression, in as much as it consists in an experience which is in the most literal sense ineffable. The secret of the inmost sanctuary is not in danger of profanation, since none but those who penetrate into that sanctuary can understand it, and those even who penetrate find. on passing out again, that their lips are sealed by the sheer inefficiency of language as a medium for conveying the sense of their supreme adventure. The speech of every day has no terms for what they have seen or known, and least of all can they hope for adequate expression through the phrases and apparatus of logical reasoning ?

सकता क्योंकि वह उस अनुभव से पूर्ण है जो शाब्दिक अर्थ में अंतरतम पवित्र प्रदेश का अव्यक्त रहस्य है और इसीलिए अपमानित होने के भय से गहत है। क्योंकि फेनल वे ही उसे समभ सकते हैं जो उस पवित्र प्रदेश में प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं। यहाँ तक कि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी फिर बाहर आने पर उस भाषा की असमर्थता के कारण जिसके द्वारा वे अपने उत्कृष्ट व्यापार को प्रकट करते, अपने ओठों को बन्द पाते हैं (कुछ बोल नहीं मकते।) जो कुछ उन्होंन देखा अथवा जाना है उसके प्रकाशित करने के लिए प्रतिद्न के व्यवहार की भाषा में कोई शब्द नहीं है और कम से कम क्या वे तर्क या न्याय की विचार-शृंक्क लो साधनों अथवा वाक्यांशों से अपने विचारों के पर्योप्त प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं?

फिर रहस्यवादी कविता ही में क्यों ग्रापन विचारों को ग्राधिकतर

प्रकट करते हैं, इसका कारण भी मुन लोजिए:-

श्राद्य के अपरिष्कृत विषय को ऐसे कप में परिवर्तित करने की

the despair of moulding the stubborn stuff of prose into a form that will even approximate to their need, many of them turn, therefore, to poetry as the medium which will convey least inadequately some hints of their experience. By the rhythm of the glamour of their verse, by its peculiar quality of suggesting infinitely more than it ever says directly, by its elasticity they struggle to give what hints they may of the Reality that is eternally underlying all things and it is precisely through that rhythm and

निराश चेष्टा में जिससे उनकी ग्रावश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो सके; बहुत से (रहस्यवादी) किवता की ग्रोर जाते हैं जो उनके ग्रनुभव के कुछ संकेतों को हीन से हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सकें। ग्रापनी किवता की मुग्धध्विन से, उनकी ग्रापरत्त रूप से ग्रापिति व्यंग्य शक्ति के विलच्या गुर्य से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हैं कि उसी ग्रानंत सत्य के कुछ संकेतों को प्रकाशित कर दें जो सदैव सब वस्तुओं में निहित हैं। ठीक उसी ध्विन, उसी तेज ग्रीर उनकी रचनाग्रों के ठीक उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ किरसीं फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य हैं।

श्रव कवीर के रहस्यवाद पर दृष्टि डालिए ।

कबीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए हैं। वह एक अपेर तो हिन्दुओं के अद्वैतवाद के कोड़ में पोषित है और दूसरी ओर मुसलमानों के स्फी-सिद्धान्तों को स्पर्श करता है। इसका विशेष कारण यही है कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के सन्तों के सल्गेंग में रहे और वे पारम्भ से ही यह चाहते ये कि दोनों धर्म वाले आपस में दूष-पानी की तरह मिल जायें इसी विचार के वशीभृत होकर उन्होंने दोनों मतों से सम्बंध रखते हुए अपने सिद्धांतों का निरूपण किया। रहस्यवाद में भी उन्होंने अद्वैतवाद और स्फी मत की 'गंगा-जमुनी' साथ ही बहा दी।

(अद्भैतवाद ही मानो रहस्यवाद का प्राया है। शंकर के अद्भैतवाद में जो ईसा की द्वीं सदी में प्राटुम्त हुआ, आत्मा और परमात्मा की वस्तुतः एक ही सत्ता है। माया के कारण हो परमात्मा में नाम और that glamour and the high enchantment of their writing that some rays gleam from the light which is supernal.

दि आक्सफार्ड बुक अव मिरिटकल वर्स-इस्ट्रोडक्शन ।

स्थ का श्रस्तित्व है। इस माया से छुटकारा पाना ही मानों श्रात्मा श्रीर परमात्मा की फिर एक बार एक ही बचा स्थापित अतद्वेवाद करना है। श्रात्मा श्रीर परमात्मा एक ही शक्ति के दो माग हैं जिन्हें माया के परदे ने श्रलग कर दिया है। जब उपासना या ज्ञानार्जन पर माया नष्ट हो जाती है तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है। कबीर इसी बात को इस प्रकार लिखतं हैं:—

जबा में कुंभ, कुंभ में जब है, बाहिर भीतर पानी। फुड़ा कुंभ जब जबहि समाना, यह तत कथो शियानी ॥

एक बड़ा जल में तैर रहा है। उस बड़े में थोड़ा पानी भी है। घड़ के भीतर जो पानी है वह बड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। किंतु वह इसलिए श्रलग है क्योंकि घड़े की पतली चादर उन दोनों श्रंशों को भिलने नहीं देती, जिस प्रकार माया ब्रह्म के दो स्वरूपों को श्रलग रखती है। कुंभ के फूटने पर पानी के दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार माया के श्रावरण के हटने पर श्रात्मा श्रीर परमातमा का संयोग हो जाता है। यही श्रद्धैतवाद कबीर के रहस्यवाद का श्राधार है।

﴿ दूसरा श्राधार है मुसलमानों का स्फ़ीमत । इम यह निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि उन्होंने स्फ़ीमत के प्रतिपादन के लिए ही श्रापने 'शब्द' कहें हैं पर यह निश्चय है कि मुसलमानी संस्कारों के कारण उनके विचारों में स्फ़ीमत का तत्व मिलता है।

(ईसा की आठवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में एक विसव हुआ। राजनीतिक नहीं, धार्मिक। पुराने विचारों के कट्टर मुसलमानों का एक विरोधी दल उठ खड़ा हुआ। यह फ़ारस का एक

सूक्रीमत छोटा-सा संप्रदाय था । इसने परंपरागत मुस्लिम श्रादशों का ऐसा घोर विरोध किया कि कुछ समय तक इस्लाम के धार्मिक स्त्रेत्र में उथल-पुथल मच गई। इस संप्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिलांजलि-सी दे दी। संसार के सारे ऐप्रवयों श्रीर सुखों को स्वप्न की भाँति भुला दिया। बाह्य श्रुं गार श्रीर बनावटी वातों से उसे एक बार ही घृणा हो गई। उसने एक स्वतंत्र मत की स्थापना की। सादगी श्रीर सरलता ही उसके बाह्य जीवन की श्रिभिकिच बन गई। कीमती कपड़े श्रीर स्वादिष्ट भोजन से उसे घृणा हो गई। सरलता श्रीर सादगी का श्रादर्श श्रपने सम्मुख रख कर उस संप्रदाय ने श्रपने शरीर के बस्त बहुत ही साधारण रक्खे। वे सफेद ऊन के साधारण बस्ता। फ़ारसी में सफ़ेद ऊन को 'सफ़्त' कहते हैं। इसी शब्दार्थ के श्रनुसार सफ़ेद ऊन के बस्त्र पहिनने वाले व्यक्ति 'सफ़ी' कहलाने लगे। उनके परिधान के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई।

स्फ़ीमत में भी यद्यपि बंदे और खुदा का एकीकरण हो सकता है पर उसमें माया का कोई विशेष स्थान नहीं है। जिस प्रकार एक पथिक अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए प्रस्थान करता है, मार्ग में उसे कुछु स्थल पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार स्फीमत में आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ब्यग्र होकर अग्रसर होती हैं। परमात्मा से मिलने के पहले आत्मा को चार दशाएँ पार करनी पड़ती हैं:—

- शरियत (क्र.क्र.क्र.)
- २. तरीक़त (عربيقت) .
- रे. हक़ीक़त (حقيقت)
- ४. मारिफ़त (🏎)

इस मारिफ़त में जाकर श्रातमा श्रोर परमातमा का सम्मिलन होता है। वहाँ श्रातमा स्वयं 'फ़ना(ंंंंंंंं) होकर 'बका' (ंंंंंंंं) के लिए प्रस्तुत होती है। इस प्रकार श्रातमा में परमातमा का श्रानुभव होने लगता है श्रीर 'श्रनलहक' (ंंंंंंंंंंंंंंंंं)) सार्थक हो जाता है। श्रपने श्रनुराग में चूर होकर श्रात्मा यह श्राध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है श्रीर तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि स्फ़ीमत में प्रेम का श्रंश बहुत महत्वपूर्ण है।

मेम ही कर्म है, श्रीर प्रेम ही धर्म है। स्फ्रीमत मानों स्थान-स्थान पर प्रेम के श्रावरण से दका हुश्रा है। उस स्फ्रीमत के बाग को प्रेम के फ़हारे सदा सींचते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेम ही स्फ्रीमत का प्राण है। फ़ारसी के जितने स्फ्री किव हैं वे किवता में प्रेम के श्रातिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रमाण्स्वरूप जलालुद्दीन रूमी श्रीर जामी के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं।

प्रेम के साथ इस स्फ्रीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है। उसमें नशे के खुमार का श्रीर भी महत्वपूर्ण श्रंश है। उसी नशे के खुमार की बदौलत ईश्वर को श्रनुभूति का श्रवसर मिलता है। फिर संसार की कोई स्मृति नहीं रहती, शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केवल प्रमात्मा की "लौ" ही सब कुछ होती है। कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है:—

हरि रस पीया जानिये, कबहुँ न जाय खुमार। मैं मंता घूमत फिरे, नाहीं तन की सार॥

एक बात श्रीर है। स्फ़ीमत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में मानी गई है। वहाँ भक्त पुरुष बन कर ईश्वर रूपी स्त्री की प्रसन्नता के लिए सौ जान से निसार होता है, उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है, उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख माँगता है। ईश्वर एक दैवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है उदाहरसार्थ रूमी की एक किविता का भावार्थ यह है:—

## प्रियतमा के प्रति श्रेमी की पुकार

मेरे विचारों के संघर्ष से मेरी कमर दूट गई है।
श्रो प्रियतमे, श्राश्रो श्रोर करुणा से मेरे विर का सार्श करो।
मेरे विर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुक्ते शांति देता है।
तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है।
मेरे विर से श्रापनी छाया को दूर मत करो।

मैं संतत हूँ, संतत हूँ। संतत हूँ।

ऐ, मेरा जीवन लेलो,

तुम जीवन-स्रोत हो क्योंकि तुम्हारे विरह में मैं श्रपने जीवन से क्लांत हूँ। मैं वह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुर्ण है।

में विवेक श्रीर बुद्धि से हैरान हूँ ।

अन्त में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अदौतवाद में आत्मा और परमात्मा के एकीकरण होने में चिंतन और माया का कड़ा महत्वपूर्ण भाग है और स्फ़ीमत में उसी के लिए हृदय की चार अवस्थाओं और मेंम का। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि कबीर का रहस्यवाद हिन्दुओं के अदौतवाद और मुसलमानों के स्फ़ीमत पर आश्रित है। इसलिए कबीर ने अपने रहस्यवाद के स्पष्टीकरण में दोनों की—अदौतवाद और स्फ़ीमत की—वातें ली हैं। फलतः उन्होंने अदौतवाद से माया और चिंतन तथा स्फ़ीमत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृष्टि की है। स्फ़ीमत के स्त्रीम्ल से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृष्टि की है। स्फ़ीमत के स्त्रीम्ल से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद के पुरुष-रूपभगवान के सामने सिर मुका लिया है। इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धांतों से अपने काम के उपयुक्त तत्व लेकर शेष बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है।

हस विषय में कभीर की कविता का उदारहरा देना आवश्यक प्रतीत होता है।

परमात्मा की अनुभृति के लिए आतमा प्रेम से परिपूर्ण होकर अअसर होती है। वह सांसारिकता का बहिष्कार कर दिव्य और अलीकिक वाता-वरण में उठती है। वह उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती है जो इस विश्व का निर्माणकर्ता है। उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष। सत्पुरुष के संसर्ग से वह आत्मा उस दैवी शक्ति के कारण हतबुद्धि सी हो जाती है। वह समक्त ही नहीं सकती कि परमात्मा क्या है, कैसा है! वह अवाक रह जाती है। वह ईश्वरीय शक्ति अनुभव करती है पर उसे प्रकट नहीं कर सकती। इसीलिए 'गूँगे के गुड़' के समान वह स्वयं तो परमात्मा-

नुभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं कह सकती। कुछ समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि त्रातो है त्रीर कुछ कुछ जवाम खुलती है तो वह एकदम से पुकार उठती है :—

### कहहि कबीर पुकारि के, अदुभुत कहिए ताहि।

उस समय आतमा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमातमा की ज्योति का निरूपण करने में समर्थ हो वह आश्चर्य और जिज्ञासा की दृष्टि से परमात्मा की भ्रोर देखती रहती है। श्रंत में बड़ी कठिनता से कहती है:—

वर्णेंहुं कौन रूप श्रौ रेखा, दोसर कौन श्राहि जो देखा। श्रोंकार श्रादि निहं वेदा, ताकर कहहु कौन कुल भेदा॥

+ + +

नहिं जल नहिं थल, नहिं थिर पवना को धरे नाम हुकुम को बरना नहिं कहु होति दिवस धी राती । ताकर कहूँ कौन कुल जाती ।। सून्य सहज मन स्मृति ते प्रगट भई एक जोति । ता पुरुष की बलिहारी, निरालंब जे होति ।। रमैनी ६

यहाँ स्रात्मा सत्पुरुष का रूप देख कर मुग्ध हो जाती है। धीरे-धीरे स्रात्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता काः स्रानुभव करती है स्रोर उस समय वह स्रानंदातिरेक से परमात्मा के गुग्धः वर्णन करने लगती है:—

> जाहि कारण शिव श्रजहुँ वियोगी। श्रंग विभूति लाइ मे जोगी॥

शेष सहज सुख पार न पार्वे। सो श्रव खसम सहित ससुमावें॥ इतना सब कहने पर भी श्रन्त में यही शेष रह जाता है कि—

तिहिया गुप्त स्थूज निहं काया ।
ताके शोक न ताके माया ॥
कमल पन्न तरंग इक माहीं ।
संग ही रहै लिस पै नाहीं ॥
श्रास श्रोस श्रंडन में रहई ।
श्रामित श्रंडन कोई कहई ॥
निराधार श्राधार लै जानी ।
राम नाम लै उचरे बानी ॥

भर्मक बाँधल ई जगत, कोइ न करे बिचार। इरिकी भक्ति जाने बिना, भव बूड़ि मुश्रा संसार॥ रमैनी ७४

इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई श्रात्मा कहती है:---

जिन यह चित्र बनाइयाँ, साँची सी स्रिति हार। कहाई कबीर ते जन भले, जे चित्रवंताई लेहिं बिचार॥

इस प्रोम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि श्रात्मा स्वयं इरमात्मा की स्त्री बनकर उसका एक भाग बन जाती है। यही इस प्रोम की उत्कृष्ट स्थिति है।

एक श्रंड डंकार ते, सब जग भया पसार।
कहाँहें कवीर सब नारी राम की, श्रविश्वत पुरुष भतार ।
रमेनी २७

ग्रीर श्रन्त में ग्रात्मा कहती है :--

हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव। कि हरि बिन रहि न सके मोर जीव॥ हरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिया। राम बड़े मैं छुटक जहुरिया॥

शब्द ११७

श्रीर

जो पे पिय के मन नहिं भाये !
तो का परोसिन के दुबराये ॥
का चूरा पाइल कमकाएँ ।
कहा भयो बिछुआ ठमकाएँ ॥
का काजल सेंदुर के दीये !
सोलह सिंगार कहा भयो कीये ॥
श्रंजन मंजन करे ठगौरी ।
का पित्र मरे निगोही बौरी ।
जो पे पतित्रता है नारी ।
कैसे हो रही सो पियहिं पियारी ॥
तन मन जोबन सौंपि सरीरा ।
ताहि सुहागिन कहै कबीरा ॥

इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब श्रात्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में संबद्ध हो जाती है, दोनों में कोई श्रांतर नहीं रह जाता । यहाँ श्रात्मा श्रपनी श्राकांचा पूर्ण कर लेती है श्रोर फिर श्रात्मा श्रोर परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति का श्रनुभव करते हुए कहते हैं:—

> हरि मरि हैं तो हम हूँ मरि हैं। हरि न मरे हम काहे को मरि हैं॥

श्रात्मा श्रीर परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के विनाश से दूसरे का विनाश श्रीर एक के श्रस्तित्व से दूसरे का श्रस्तित्व सार्थक होता है। फ़ारसी में इसी विचार का एक बड़ा मुन्दर अवतरण है। निकल्सन ने उसका ऋँग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, उसका ताल्पर्थ यही है:—

रैजब वह (मेरा जीवन तत्व) 'दूसरा' नहीं कहलाता तो मेरे गुण उसके (प्रियतमा) के गुण हैं श्रीर जब हम दोनों एक हैं तो उसका बाह्य रूप मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ श्रीर यदि मैं बुलाया जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है श्रीर कह , उठती हैं "लब्बयक" (जो श्राज्ञा)। वह बोलती हैं मानों मैं ही वार्तालाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार यदि मैं कोई कथा कहता हूँ तो मानो वही उसे कहती है। हम लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष सर्वनाम ही उट गया है। श्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ।

इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था। उनकी

When in (essence) is not called two my attributes are hers, and since we are one her outward aspect is mine.

If she be called, 'tis I who answer, and I am summoned she answers him who calls me and cries labbayak (At thy Service.)

And if she speak, I who converse. Like wise if I tell a story, 'its she that tells it.

The pronoun of second person has gone out of use between us, and by its removal I am raised above the sect who separate.

दि त्राइडिया त्रव पसीनेलिटी इन सुफीडम, पृष्ठ २०

उल्टबॉसियों में इसी आत्मा श्रीर परमात्मा का रहस्य भरा हुआ है। इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति हम कबीर की कविता में पाते हैं।

श्रव हमें कवीर के रूपकों पर विचार करना है।

जो रहस्यवादी श्रपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके विषय में एक बात श्रीर विचारणीय है। वह यह कि ये रहस्यवादी स्वभावतः अपने विचारों को किसी रूपक में प्रकट करते हैं। वे सफट रूप से अपने भाव कहने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि अनुभूत भाव-सौंदर्थ इतना ऋषिक होता है कि वे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकते । उनका भागोन्माद इतना श्रिधक होता है कि बोलचाल के साधारण शब्द उनका बोक्त नहीं सम्हाल सकते। इसीलिए उन्हें श्रपने भावों को प्रकट करने के लिए रूपकों की शरण लेनी पड़ती है। श्रॅंग्रेजी में भी जो रहस्यवादी किव हो गए हैं उन्होंने भी इस रूपक भाषा को श्रपनाया है। यह रूपक उन रहस्यवादियों के हृदय में इस प्रकार बिना श्रम के चला जाता है जिस प्रकार किसी ढालू जमीन पर जल की घारा। फल यह होता है कि रहस्यवादो स्वयं भूल जाता है कि जो कुछ वह भावोन्माद में, स्त्रानंदोद्रेक में कह गया वह लोगों को किस प्रकार समभावे, इसीलिए समालोचकगण चकर में पड़ जाते हैं कि अमुक रूपक के क्या अर्थ हैं ? उस पद का क्या अर्थ हो सकता है। यदि समालोचक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जान जावें तो वे कवि को पागल कहेंगे श्रीर न प्रलापी।

क्वीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परे ग्रानंत शक्ति का परिचय पाकर उसे ग्रामें को संबद्ध कर लिया है। उसी को उन्होंने ग्रामें क रूपकों में प्रदर्शित किया है। एक रूपक लीजिए:—

The Language of Symbols.

हरि मोर रहटा, मैं रतन पिउरिया ! हरिका नाम ले कतित बहुरिया !! छो मास तागा बरस दिन कुकरी ! लोग कहें भल कातल बपुरी !! कहहि कबीर सूत भल काता ! चरला न होय मुक्ति कर दाता !!

देखने से ऋर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में वह कितनी गहरी भावनात्रों से स्रोत-प्रोत है यह विचारणीय है। रूपक भी चरखे से लिया गया है, इसलिए कि कबीर जुलाहे थे, ताना-नाना श्रीर चरला उनकी श्रांखों के सामने सदैव भलता होगा। उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर किसी को ग्राश्चर्य न होगा । ग्रव यदि चरखे का रूपक उस पट से हटा लिया जाय तो विचार की सारी शक्ति ढीली पह जायगी श्रीर भावों का सौंदर्य बिखर जायगा। उसका यह कारण है कि रूपक बिलकुल स्वाभाविक है। कबीर को चलते-फिरते यह रूपक सूभ गया होगा। स्वाभाविकता ही सोंदर्य है। अतएव इस स्वाभाविक रूपक को इटाना सौंदर्य का नाश करना है। यहाँ यह स्पष्ट है कि श्रातमा श्रीर परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना महत्व रखता है। रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया है कि यदि उन्हें श्रपने मावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं। मकड़ी के जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भाव उसी प्रकार निर्मित किए गए हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छा-नसार धागे बनाती श्रीर मिटाती है। कबीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण लीजिए-

<sup>।</sup> जो चरसा जरि जाय, बढ़ेया नामरे।

र में कार्तो सूत हज़ार, चरखुजा जिन जरै ॥

<sup>्</sup>र बाबा, मोर ब्याह कराव, श्रद्धा बरहि तकाय। रिजो जो श्रद्धा बर न मिजै, तौ जो तुमहि विहाय॥

- प्रथम नगर पहुँचते, परिगो स्रोग सँताप ।
- ८ एक अचंभा हम देखा जो बिटिया ब्याहल बाए।
- 7 समधी के घर समधी श्राये, श्राये बहु के भाय ।
- 8 गोडे चुल्हा दे दे चरला दियो दिहाय।
- १ देवलोक मर जायँगे, एक न मरै बढ़ाय।
- । ध्यह मन रक्षन कारणी चरला दियो दिढाय !
- ।। कहिंह कबीर सुनो हो संतो चरखा लखे जो कोय।
- 12 जो यह चरखा लखि परै ताको आवागमन न होय ।

बीजक शब्द ६⊏

## इसका साघारण ऋर्थ यही है :--

। यदि चरखा जल भी जाय तो उसका मनाने वाला बढ़ई नहीं मर सकता, भर यदि मेरा चरखा न जलेगा तो मैं उससे हजार सत कातूँगी। 3 बाबा, अञ्छा वर खोज कर मेरा विवाह करा दीजिए, और जब तक अञ्चल्छा वर निमले तब तक आप ही मुमसे विवाह कर लीजिए। नगर में प्रथम बार पहुँचते ही शोक और दुःख सिर आ पड़े ४ एक आर्चर्य हमने देखा है कि पिता के साथ पुत्री ने अपना विवाह कर लिया। पिलतः एक समधी के घर दूसरे समधी आये और बहू के यहाँ भाई। चूल्हा में गोड़ा देकर (चरखे के विविध मागों को सटा कर) चरखा और मजबूत कर दिया। किवान मन को प्रसन्न रखने के लिए चरखे को और मुहदू कर दिया है। किवीर कहते हैं, आ संतो मुनो, कोई इस चरखे का वास्तविक रूप देखता है, जिसने इस चरखे को एक बार देख लिया उसका इस संसार में फिर आवागमन नहीं होता, वह संसार के बन्धनों से सदैव के लिए छूट जाता है।

सरसरी दृष्टि से देखने पर तो यह ज्ञात होता है कि इस सारे अव-तरस्य में भाव-साम्य ही नहीं है। एक विचार है, वह समाप्त होने ही नहीं पाया और दूसरा विचार आ गया। विचार की गति अनेक स्थलों पर दूट गई है। भावों का विकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के वातावरण में निकल कर—रूपक को एक-मात्र भावों के प्रका-रान का सहारा मान कर हम उस अवतरण के अन्तरंग अर्थ को देखें तो भाव-सौंदर्थ हमें उसी समय ज्ञात हो जायगा। विचार की सजावट आँखों के सामने आ जायगी और हमें किंवें का संदेश पढ़ते ही मिल जायगा।

रूपकों के अव्यवस्थित होने के कारण यह हो सकता है कि जिस समय कि एकाम्र होकर दिव्य शक्ति का सौन्दर्थ देखता है, संसार से बहुत ऊपर उठ कर देवलोंक में विहार करता है, उसी समय वह उस आनद और भाव उन्माद को नहीं सँभाल सकता। उस मस्ती से दीवाना होकर वह भिन्न-भिन्न रीतियों से अपने भावों का प्रदर्शन करता है। शब्द यदि उसे मिलते भी हैं तो उसके विह्नल आह्नाद से वे किखर जाते हैं और किव का शब्द-समृह बृद्धे मनुष्य के निर्वल ग्रंगों के समान शिथिल पड़ जाता है। यही कारण है कि भाषा की बागडोर उसके हाथ से निकल जाती है और वह असहाय होकर विखरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वाग्धाराओं में, टूटे-फूटे पदों में अपने उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता है। यही कारण है कि उसके रूपक कभी उन्मत्त होते हैं, कभी शिथिल और कभी टूटे-फूटे। अब रूपक का आवरण हटा कर जरा इस पद का सौंदर्थ देखिए:—

। यदि काल-चक (चरखा) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणकर्ता म्त्रनंत शक्ति संपन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता। यदि काल-चक न जले, न नष्ट हो, तो मैं सहस्रों कर्म कर सकता हूँ। हैं गुरु, आप ईश्वर का परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध करा दीजिए और जब तक ईश्वर न मिले तब तक आप ही मुक्ते अपने संरच्या में रखिए। (जो लों अच्छा वर न मिले तो लों तुमहि बिहाय।) आप से प्रथम बार ही दीजित होने पर मुक्ते इस बात की चिन्ता होने लगी कि मैं किस प्रकार आपकी आज्ञा पालन करने में समर्थ हो सक्रुंग। पर मुक्ते आश्चर्य हुआ कि आपके

प्रभाव से मेरी श्रात्मा श्रपने उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर सम्बद्ध हो गई। फल यह हुन्ना कि मेरे हृद्य में ईश्वर की व्यापकता श्रीर भी बढ़ गई। समधी से समधी की भेंट हुई, श्रात्मा के पिता ब्रह्म से गुरु के पिता ब्रह्म की भेंट हुई, श्रर्थात् ईश्वर की श्रनुभूति दुगुनी हो गई। वाणी रूपी बहू के पास पांडित्य-रूपी भाई श्राया श्रर्थात् वाणी में विद्वत्ता श्रीर पांडित्य श्रा गया। उस समय कर्मुकांडों से सज्जित कालचक की हढ़ता श्रीर भी स्पष्ट जान पड़ने लगी मारे विश्व की एक नजर से देख लेने पर इतना श्रनुभव हो गया कि विश्व की सभी वस्तुएँ मत्ये हो सकती हैं पर वह श्रनंत शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण किया है कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसने हृदय को सुचार रूप से रखने के लिए इस काल-चक्र को श्रीर भी सुहद कर दिया। कबीर कहते हैं कि जिसने एक बार इस काल-चक्र के मर्भ को समफ लिया वह कभी संसार के बन्धनों से बद्ध नहीं हो सकता। उसे ईश्वर की ऐसी श्रनुभृति हो जाती है कि उसके जन्म-मृत्यु का बन्धन नष्ट हो जाता है।

रूपक का बंधान कितना सुन्दर है! अब हमें यह स्पष्ट ज्ञात हो गया कि रूपक का सहारा लेकर रहत्यवादी किस प्रकार अपने भावों को प्रकट करते हैं। एक तो वे अपनी अनुभूति प्रकट हो नहीं कर सकते छोर जो कुछ वे कर सकते हैं ऐसे ही रूपकों के सहारे। डाक्टर फायड का तो मत ही यही है कि आतमा की भाषा रूपकों में ही प्रकट होती है।

श्रीर वे रूपक भी कैसे होते हैं ! उनके सामने संसार की वस्तुएँ गुब्बारे की भाँति हैं जिनमें श्रमंत राक्ति गैस भरी हुई है । यही गुब्बारे कि की कल्पना के भोंके से यहाँ वहाँ उड़ते फिरते हैं । किब की कल्पना भी इस समय एक घड़ी के पेंडुलम का रूप धारण करती है । वह पृथ्वी श्रीर श्राकाश इन दो सेत्रों में बारी-बारी से घूमा करती है । श्राज ईश्वर की श्रमंत विभृति है तो कल संसार की वस्तुश्रों में उस श्रमुति का प्रदर्शन है । सोमवार को किब ने ईश्वर की श्रमंत शक्तियों में श्रपने को मिला दिया था तो मंगलवार को वह किब संसार में श्राक्र उस दिव्य

श्रनुभृति को लोगों के समने बिखरा देता है।

कबीर के रूपकों के व्यवहार में एक बात और है। वह यह कि कबीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल हैं। यद्यपि उनके रूपक पुष्प की भाँति उत्पन्न होते हैं श्रीर उन्हीं की भाँति विकसित भी, पर उनमें दरूहता के काँटे त्र्यवश्य होते हैं। शायद कबीर जटिल होना भी चाहते थे। यहावि वे लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहने थे तथापि वे यह भी चाहते थे कि लोग उनके पदों को समभने की कोशिश करें। सोना खान के भीतर ही मिलता है, ऊपर नहीं। यदि सोना ऊपर ही बिखरा हुन्या मिल जाय तो फिर उसका महत्त्व ही क्या रहा ! उसी प्रकार कबीर के दिव्य वचन रूपकों के अन्दर छिपे रहते हैं। जो जिज्ञाम होगे वे स्वयं ही परिश्रम कर समक लेंग अन्यथा मुखों के लिए ऐसे वचनों का उपयोग ही क्या हो सकता हैं! एक बार श्रॅंथेजी के रहस्यवादी कवि ब्लोक से भी एक महाशय ने प्रश्न किया कि उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी ग्रन्य व्यक्ति की ग्रावश्यकता है। इस पर उन्होंने कहा, ''जो वस्त वास्तव में उत्कृष्ट है वह निर्वल व्यक्ति के लिए सदैव अगम्य होगी और जो वस्त किसी मुर्ख को स्पष्ट की जा सकती है वह वास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समय के विद्वानों ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समभा था जो बिलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि एसा ज्ञान कार्य करने की शक्ति को उत्तेजित करता है। ऐसे विद्वानों में मैं मूसा, सालोमन, ईसप, होमर श्रीर प्लेटो का नाम ले सकता हूं।"

इसी विचार के वशीभृत होकर कबीर ने शायद कहा था:— कहें कबीर सुनो हो संतो, यह पद करो निवेरा।

श्रव हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताश्रों पर प्रकारा डालना चाहते हैं। ये विशेषताएँ रहस्यवाद के विषय में श्रत्यधिक विवेचना कर यह बतला सकती हैं कि श्रमुक रहस्यवादी श्रपनी कल्पना के जान में कहा तक ऊँचा उठ सका हैं। इन्हीं विशेषताश्रों का स्पष्टीकरस्य हम इस प्रकार करेगे।

रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की धारा ऋबोध े रूप से बहना चाहिए । रहस्येवादी अपनी अनुभृति में वह तत्व पा जावे जिससे उसके सांसारिक अलोकिक रहस्यवाद की विशेषताएँ जीवन का सामंजस्य हो। प्रेम का मतलब हृदय की साधारण-सी भावक स्थिति न समभी जाय वरन वह श्रन्तरंग श्रीर सदम प्रवृत्ति हो जिससे श्रंतर्जगत श्रपने सभी श्रंगों का में में वहिंजगत से कर सके । प्रेम हृदय की वह घनीभत भावना हो जिससे जीवन का विकास सदैव उन्नति की श्रोर हो, चाहे वह प्रेम एक बद्धिमान के हृदय में निवास करे अथवा एक मुर्ख के हृदय में ! किन्त दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति में कोई श्रंतर न हो । प्रेम का संबंध ज्ञान से नहीं है। वह हृदय की वस्तु है, मस्तिष्क की नहीं। श्रतएव एक साधारण से साधारण स्राटमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता है स्रौर एक विद्वान प्रेम की परिभाषा से भी अनिभन्न रह सकता है। इसलिए प्रेम का स्थान ज्ञान से बहुत ऊँचा है। रहस्यवाद मं उतनी ज्ञान की स्त्रावश्यकता नहीं है जितनो प्रेम की। ग्रतः कहा गया है कि ईश्वर ज्ञान से नहीं जाना जा सकता. प्रेम से वश में किया जा सकता है। जब तक रहस्यवादी के हृदय में भेम नहीं है तब तक वह अनंत शक्ति की ऋोर एकाप्र भी नहीं हो सकता। वह उड़ते हुए बादल की भाँति कभी यहाँ भटकेगा, कभी वहाँ। उसमें स्थिरता नहीं आ सकती। इसलिए ऐसे प्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए जिसमें बंधन नहीं, बाधा नहीं, जो कलिपत और बनावटी नहीं। उस प्रेम के आगे फिर किसी ज्ञान की त्रावश्यकता नहीं है:--

गुरु प्रेम का श्रंक पड़ाय दिया,

ग्रब पढ़ने को कछुनहिंबाकी। — कबीर

इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी ईश्वर की श्रिभिक्यिक पाते हैं । जन ऐसा प्रेम होता है तभी रहस्यवादी मतवाला हो जाता है कबीर कहते हैं:—

श्राठहूँ पहर मतवाला लागी रहै, श्रवहुँ पहर की छाक पीवै, श्राठहुँ एहर मस्ताना माता रहै, ब्रह्म की छील में साध जीवे, साँच ही कहतु और साँचहि गहतु है, काँच को ध्याग करि साँच खागा. कहै कब्बीर यों साध निर्भय हुआ, जनमधीर मरन का भर्म भागा। श्रीर उस समय उस प्रेम में कीन कीन से दृश्य दिखलाई पड़ते हैं ? गरान की गुफा तहाँ गैब का चांदना उदय और ग्रस्त का नाव नाहीं। दिवस श्रीर रैन तहाँ नेक नहिं पाइए, श्रेम श्री परकास के सिंघ माही॥ सदा भानंद दुख दंदु व्यापै नहीं, पूरनानंद भर पूर देखा। भर्म और आंति तहाँ नेक आवै नहीं. कहे कडबीर रस एक पेखा ॥

प्रेम के इस महत्त्व की उपेचा कौन कर सकता है! इसीलिए तो रहस्यवाद के इस प्रेम को अबुल अल्लाह ने इस प्रकार कहा है:—

ैचर्च, मन्दिर या काबा का पत्थर; कुरान, बाइबिल या शहीद की ऋस्थियाँ; ये सब ऋौर इनसे भी ऋषिक (वस्तुएँ) मेरे हृदय को सहा हैं क्योंकि मेरा धर्म केवल प्रेम है।

A church, a temple, or a Kaba stone, Kuran or Bible or Martyr's bone All these and more my heart can tolerate Since my religion is love along.

प्रोफ़ेसर इनायतालाँ रचित 'सूफ़ी मैसेज' पुस्तक का एक अवतरण लेकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं:—

ैस्फी अपने सर्वोत्कृष्ट लच्य की पूर्ति के लिए प्रेम श्रीर भिक्त का मार्ग प्रहर्ण करते हैं क्योंकि वह प्रेम-भावना ही है जो मनुष्य को एकं जगत से भिन्न जगत में लाई है श्रीर यही वह शक्ति है जो फिर उसे भिन्न जगत से एक जगत में ले जा सकती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित होना अधिक आवश्यक है, अन्यथा प्रेम का महत्त्व कम हो जाता है। अतएव रहस्यवादी में निस्वार्थ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है।

रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यास्मिक तत्व हो। संसार की नीरस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में महस्यवाद रूप ग्रहण करता है, जिससे सदैव नई नई उमंगों की सृष्टि होती है। उस दिव्य वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानों नहीं दीखतीं। रहस्यवादी के शरीर में प्रत्येक समय ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अनंत शक्ति की अनुभूति में मग्न रहता है और सांसारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है जहां न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व है और न शोक का ही प्रसार है। उस दिव्य मिठास में सभी वस्तुएँ एकरस मालूम पहती हैं और किव अपने में उस स्फूर्ति का अनुभव करता है जिससे ईश्वरी संबंध की अभिव्यक्ति होती रहती है।

Sufis take the course of love and devotion to accomplish their hightest aim because it is love which has brought man from she world of Unity to the world of Variety and the same force again can take him to the world of Unity frm that of variety.

उस आध्यात्मिक दशा में रहस्यवाद अपने को ईश्वर से मिला देता है और उस अलोकिक आनंद में मस्त हो जाता है जिसमें मंसार के स्खेपन का पता ही नहीं लगता। उस आध्यात्मिक तत्त्व में अनंत से मिलाप की प्रधानता रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों की अभिनता स्रष्ट प्रकट होती है। प्रसिद्ध फ़ारसी कवि जामी ने उसी आध्यात्मिक तत्त्व में अपना काव्य-कोशल दिखलाया है।

त्र्रल-हल्लाज मंसूर की भावना भी इसी प्रकार है:---

ैतेरी श्रात्मा मेरी श्रात्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छ जल से शराब। जब कोई वस्तु तुमे स्पर्श करती है तो मानों वह मुमे स्पर्श करती है। देख न, सभी प्रकार से तू 'मैं' है।

कब्रीर ने निम्नलिखित पद में इसी श्राप्यास्मिक तत्व का कितना सुन्दर विवेचन किया है:—

योगिया की नगरी बसै मत कोई जा रे बसै सो योगिया होई; वही योगिया के उच्टा ज्ञाना कारा चोजा नाहीं माना; प्रकट सो कथा गुप्ता धारी तामें मूज संजीवनी भारी; वा योगिया की युक्ति जो बूफै नाम रमै सो त्रिभुवन स्फै; अमृत बेजी छन छन पीवे कहै कबीर सो युग युग जीवे।

The Spirit is mingled in my spirit even as wine is mingled with pure water. When any thing touches. Thee, it touches me. Lo, in every case Thou art I.

दि आइडिया अव् पसोंनेलिटी इन स्फ़ीज्म, पृष्ठ ३०

रहस्यवाद की तीसरी विशेषता यह है कि वह सदैव जागृत रहे, कभी मुप्त न हो । उसमें सदैव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य श्रीर श्रलौकिक भाँकी दीखती रहे। यदि रहस्यवाद की शक्ति श्रपूर्ण रही तो रहस्यवादी ऋपने ऊँचे ऋासन से गिर कर यहाँ वहाँ भटकने लगता है ग्रीर ईश्वर की श्रनभृति को स्वप्न के समान समभूने लगता है। रहस्य-वाद तो ऐसा हो कि एक बार ही रहस्यवादी यह शक्ति प्राप्त कर ले कि वह निरंतर ईश्वर में लीन हो जाय । जब उसमें एक बार वह चमता आ गई कि वह ईश्वरीय विभ्तियों को स्पर्श कर ऋपने में संबद्ध कर ले तब यह क्यों होना चाहिए कि कभी कभी वह उन शक्तियों से हीन रहे ? स्फ़ी लोग सोचते हैं कि रहस्यवादी की यह दिव्य परिस्थिति सदैव नहीं रहती । उसे ईश्वर की अनुभूति तभी होती है जब उसे 'हाल' श्रातें हैं । जीवन के अन्य समय में वह साधारण मनुष्य रहता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ । जब रहस्यवादी एक बार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है, जब वह श्रपने प्रेम के कारण श्रमंत शक्ति से मिलाप कर लेता है. उसकी सारी बातें जान जाता है तब फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि वह कभी कभी उस दिव्य लोक से निकाल दिया जाय, अथवा दिव्य सौंदर्य का त्रवलोकन रोकने के लिए उसकी न्त्राँखों पर पट्टी बाँघ दी जाय । रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक में स्थान प्राप्त हुआ कि वह सदैव के लिए अपने को ईश्वर में मिला लेता है और कभी उससे श्रलग होने की कल्पना तक नहीं करता।

रहस्यवाद की चौथी विशेषता यह है कि स्रनंत की स्रोर केवल भावना ही की प्रगति न हो वरन् संपूर्ण हृदय की स्राकांचा उस 'स्रोर स्राकृष्ट हो जाय। यदि केवल भावना ही ऊपर उठी स्रोर हृदय स्रन्य बातों में संलग्न रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही। स्रंडरहिल रचित मिस्टिसिन्म में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर स्रवतरण है।

मेगडेवर्ग की मेक्थिल्ड को एक दर्शन हुआ। उसका वर्गीन इस

प्रकार है:---

श्रात्मा ने श्रपनी भावना से कहाः ---

"श्रीघ्र ही जाश्रो, श्रीर देखों कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं! उनसे जाकर कहों कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ।"

भावना चली, क्योंकि वह स्वभावतः ही शोधगामिनी है स्प्रीर स्वर्ग में पहुँच कर बोली:—

"प्रभो, द्वार खोलिए और मुक्ते भीतर आनं दीजिए।" उस स्वर्ग के स्वामी ने कहा, "इस उत्सुकता का क्या तात्वर्थ है ?" भावना ने उत्तर दिया, भगवन् में आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरी स्वामिनी अब अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकती। यदि आप इसी समय उसके पास चले चलेंगे तब शायद वह जी जाय। अन्यथा वह मछली जो सूखें तट पर छोड़ दी जावे, कितनी देर तक जीवित रह सकती है !"

ईश्वर ने कहा, "लौट जास्रो। मैं तुम्हें तब तक भीतर न स्त्राने दूगा जब तक कि तुम मेरे सामने वह भूखी स्त्रात्मा न लास्रोगी, क्योंकि उसी की उपस्थिति में मुक्ते स्त्रानंद मिलता है।"

इस अवतरण का मतलव यही है कि अनंत का ध्यान केवल भावना से ही न हो वरन आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा से ही हो।

श्रात्मा श्रीर परमात्मा के मिलन में माया का श्रावरण ही बाधक है। इसीलिए कबीर ने माया पर भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 'र्मेनी' श्रीर 'शब्द' में माया का इतना वीमत्स श्रीर भीषण चित्र खींचा है जो दृष्टि के सामने श्राते ही हृद्य को श्राक्रोशपूर्ण मावनाश्रों से भर देता है। शात होता है, कबीर माया को उस हीन दृष्टि से देखते थे जिससे एक साधु या महात्मा किसी वेश्या को देखता है। मानो कबीर माया का सर्वनाश करना चाहते थे। वास्तव में यही तो उनके रहस्यवाद में, श्रात्मा श्रीर परमात्मा की संघि में बाधा डालने वाली सत्ता थी। उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की श्राराधना के लिए है। जिस निरंजन ने एक बार विश्व का सृजन कर दिया वह मानो इसलिए कि उसने सत्पुरुष

की उपासना के साधन की सृष्टि की। परंतु माया ने उस पर प्राप का परदा सा डाल दिया। कितना सुंदर संसार है, खसमें कितनी ही सुंदर वस्तुएँ हैं! वह संसार सुनहला है, उसमें मधुर सुगंधि है। सुंदर अमराई है, उसमें सुंदर बौर फूला है। मनोहर इंद्र-धनुष है, उसमें न जाने कितने रंगों की छटा है। पर वह सुगंधि, वह बौर, वह रंग, माया के आतंक से कलुषित हैं। उस पुर्य के सुन्दर मांडार में पाप की वासना-पूर्ण मिद्रा है। उस सुनहले स्वप्न में भय और आशंका की वेदना है। ऐसा यह मायामय संसार है! पाप के वातावरण से हट कर संसार की सृष्टि होनी चाहिए। वासना के काले वादलों से अलग संसार का इंद्र-धन्य जगमगावे। उस संसार में निवास हो पर उसमें आसक्ति न हो। संसार की विभूतियाँ जिनमें माया का अस्तित्व है, नेशों के सामने अखरी रहें पर उनकी ओर आकर्षण न हो। संसार में मनुष्य रहे पर माया के कलुपित प्रभाव से सदैव दूर रहे।

श्रुपनी 'रमेनी' श्रीर 'शब्द' में कबीर ने माया के संबंध में बड़े श्रुमिशाप दिए हैं। मानों कोई संत किसी वेश्या को बड़े कड़े शब्दों में धिक्कार गहा है श्रीर वह चुपचाप सिर कुकाए सुन रही है। वाक्य-बायों की बोछार इतनी तेज हो गई है कि कबीर को पद पद पर उस तेजी को सम्हालना पड़ता है। वे एक पद कहकर शांत श्रुथवा चुप नहीं रह सकते। वे बार-बार श्रुमेक पदों में श्रुपनी भत्सेनापूर्ण भावना को जगा जगा कर माया की उपेचा करते हैं। वे कभी उसका वासनापूर्ण चित्र श्रीकित करते हैं, कभी उसकी हँसी उड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग्य करते हैं, श्रीर कभी कोध से उसका भीषण तिरस्कार करते हैं। इतने पर भी जब उनका मन नहीं मानता तो वे थक कर संतों को उपदेश देने लगते हैं। पर जो श्रुपा उनके मन में लगी हुई है वह रह रह कर सुलग ही उठती है। श्रुम्य बातों का वर्णन करते करते किर उन्हें माया की याद श्रा जाती है, किर पुरानी छित्री हुई श्राग प्रचंड हो उठती है श्रीर कबीर भयानक स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार काँग कर कोध से न जाने क्या

कहने लग जाते हैं।

क्बीर ने माया की उत्पत्ति की बड़ी गहन विवेचना की है, उतनी शायद किसी ने कभी नहीं की । बीजक के 'ब्रादि मंगल' से यद्यपि वह विवेचना कुछ भिन्न है तथापि कशीरपंथियों में यही प्रचलित हैं:—

प्रारंभ में एक ही शक्ति थी, सार-भूत एक आत्मा ही थी। उसमें न राग था न रोप, कोई विकार नहीं था। उस सार-भूत आत्मा का नाम था सत्पुरुप। उस सत्पुरुप के हृद्य में श्रुति का संचार हुआ। और धीरे धीरे श्रुतियाँ सात हो गईं। साथ ही साथ इच्छा का आविर्माव हुआ। उसी इच्छा से सत्पुरुप ने शून्य में एक विश्व की रचना की। उस विश्व के नियन्त्रण के लिए उन्होंने छः ब्रह्माओं को उत्पन्न किया। उनके

श्रोंकार

सहज

इच्छा

सोहम्

श्रचित श्रीर

श्रच्र

सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वे अपने अपने लोक में उत्पत्ति के साधन श्रीर संचालन की आयोजना कर सकें। पर सत्पुरुष को अपने काम में बड़ी निराशा मिली। कोई भी ब्रह्मा अपने लोक का संचालन सुचार रूप से नहीं कर सका। सभी अपने कार्य में कुशलता न दिखला सके, अतएव सत्पुरुष ने एक शुक्ति सोची।

चारों त्रोर प्रशांत सागर था। त्रानंत जल-राशि थी। एकांत में मीन होकर त्राच्य बैटा था। सत्युरुष ने उसकी त्राँखों में नींद का एक मोंका ला दिया। वह नींद में भूमने लगा। धीरे-धीरे वह शिणु के समान गहरी निद्रा में निमम हो गया। जब उसकी त्राँख खुली तो उसने देखा कि उस त्रानंत जल गशि के ऊपर एक ग्रंडा तेर रहा है।

वह बड़ी देर तक उसकी ऋोर देखता रहा; एकटक उसनर दृष्टि जमाये रहा । उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी। एक बड़ा भारी शब्द हुऋा, वंह ऋंडा फूट गया। उसमें से एक वड़ा भयानक पुरुष निकला, उसका नाम रक्ला गया। निरंजन। यद्यपि निरंजन उद्धत स्वभाव का था पर उसने सत्पुरुष की बड़ी भक्ति की। उस भक्ति के बल पर उसने सत्पुरुष से यह वरदाना माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो।

इतना सब होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका। इससे उसे बड़ो निराशा हुई। उसने फिर सत्पुरुष की न्नाराधना कर एक स्त्रा को याचना की। सत्पुरुष ने यह याचना स्वीकार कर एक स्त्री की सृष्टि की। वह स्त्री सत्पुरुष पर ही मोहित हो गई न्त्रीर सदैव उसकी सेवा में रहने लगी। उससे बार-बार कहा गया कि वह निरंजन के समीप जाय पर फल इसके विपरीत रहा। वह निरंतर सत्पुरुष की न्त्रीर ही न्त्राकृष्ट थी। सत्पुरुष के न्नारिमित प्रयत्नों के बाद उस स्त्री ने निरंजन के पास जाना स्वीकार किया। उससे कुछ समय के बाद तीन पुत्र उत्पन्न हुए।

- १. ब्रह्मा
- २. विष्सु
- ३. महेश

पुत्रोत्पत्ति के बाद निरंजन श्रदृश्य हो गया, केवल स्त्री ही वची, उसका नाम था माया।

बह्मा ने अपनी माँ से पूछा-

के तोर पुरुष का किर तुम नारी ? (समैनी १)

कीन तुम्हारा पुरुष है, तुम किसकी स्त्री हो ? इसका उत्तर माया ने इस प्रकार दिया— इस तुम; तुम हम, श्रौर न कोई, तुम मम पुरुष, हमहीं तोर जोड़। कितना अनुचित उत्तर था ! माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल हम ही तुम हैं और तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हैं ! तुम्हीं मेरे पित हो और मैं ही तुम्हारी स्त्री हूँ !

ईसी पद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है। यहीं संसार का निष्कर्ष है श्रीर कबीर को इसी से घृणा है। माँ स्वयं श्रपने मुख से श्रपने पुत्र की स्त्री बनती है। इसीलिए कबीर श्रपनी पहली रमैनी में कहते हैं—

#### बाप पूत के एके नारी, एके माय बियाय ।

मातृ-पद को सुशोभित करने वाली वही नारी दूसरी बार उसी पुरुष के उपभोग की सामग्री बनती हैं। यह है संसार का ख्रोछा ख्रौर वासना-पूर्ण कौतुक ! माता के पद को सुशोभित करने वाली स्त्री उसी पुरुष-जाति को ख्रंकशायिनी बनती है! कितना कलुषित संबंध है! इसीलिए कबीर इस संसार से घृणा करते हैं। वे ख्रपने छुटे शब्द में कहते हैं:—

## सर तो, श्रवरज एक भी भारी पुत्र धरल महतारी!

सत्पुरुष की वही उत्कृष्ट विभ्ित जो एक बार गौरवपूर्ण वैभव तथा संसार की सारी उज्जवल शक्तियां से विभ्षित होकर माता बनने ऋदि थी, दूसरे ही द्धार्ण संसार की वासना की वस्तु बन जाती है! संसार की यह वासनामयी प्रवृत्ति क्या कम हेय हैं ! कबीर को यही संसार का व्यापार वृत्तापूर्ण दीख पड़ता था।

माया के इस घृिणात उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ। वह निरंजन की खोज में चल पड़ा। माया ने एक पुत्री का निर्माण कर उसे बह्मा के लौटने के लिए मेजा पर ब्रह्मा ने यही उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता को खोज लिया है, श्रीर उनके दर्शन प्रिलिए हैं। उन्होंने यही कहलाया है कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वह असत्य है, श्रीर इस श्रसस्य के दड स्वरूप तुम कभी स्थिर न रह सकोगी।

इसके पश्चात् ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना की जिसमें चार प्रकार के जीवों

#### की उत्पत्ति हुई।

१ श्रंडन

२ पिंडज

३ श्वेदज

४ उद्भिज

सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश का पूजन करने लगी श्रीर माया का तिरस्कार होने लगा। माया इसे सहन न कर सकी। जब उसने देखा कि मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया जिनसे ३६ रागिनियाँ श्रीर ६३ स्वर निकल कर संसार को मोह में श्रावद्ध करने लगे। सारा संसार माया के सागर में तैरने लगा श्रीर सभी श्रोर मोह श्रीर पाखंड का प्रभुत्व दीखने लगा। संत लोग इसे सहन न कर सके श्रीर उन्होंने सत्पुरुष से इस कष्ट के निवारण करने की याचना की। सत्पुरुष ने इस श्रवसर पर एक व्यक्ति को मेजा जो संसार को माया-जाल से हटा कर सत्पुरुष की श्रोर ही श्राक्षित करें। इस व्यक्ति का नाम था।

#### कबीर

विश्व-निर्माण के विषय में इसी धारणा को कबीर-पंथी मानते हैं। कबीर स्वयं इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वे सत्पुरुष द्वारा भेजे गए हैं और सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में स्थापित कर दिया है। इसके अनुसार कबीर अपने और सत्पुरुष में भेद नहीं मानते। कबीर के रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय का निरूपण कर ही आए हैं।

'रमैनी' श्रौर 'शब्दों' को श्राद्योपांत पढ़ जाने के बाद हम ठीक विवेचन कर सकते हैं कि कबीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या तिरस्कार करते हैं।

<sup>े</sup>दामा खेड़ा (छत्तीसगढ़) मठ में प्रचितत ।

शंकर श्रीर कबीर के मायावाद में सब से बड़ा श्रंतर यही है कि शंकर की माया केवल भ्रम-मूलक है। उससे रस्सी में साँप का या सीप में रजकू का या मृगजल में जल का भ्रम हो सकता है। यह नाम रूपात्मक संसार श्रमत्य होकर भी सत्य के समान भासित होता है किन्तु कबीर ने इस भ्रम की भावना के श्रांतिरिक्त माया को एक चंचल श्रोंर छुन्नवेपी कामिनी का रूप दिया है जो संसार को श्रपनी श्रोर श्रांकित कर वासना के मार्ग पर ले जाती है। माया एक विलासिनी स्त्री है। इसीलिए कबीर ने कनक श्रोंग कामिनी को माया का प्रतीक माना है। इस माया का श्रपार प्रमुख है। वह तीनों लोकों को लूट चुकी है।

रमैया की दुलहिन लूटा बजार ।

## श्राध्यात्मिक विवाह

प्रेम है। बिना द्रेम के ब्रात्मा परमात्मा से न तो मिलने ही पाती है ब्रोर न मिलने की इच्छा ही रख सकती है। उपासना से तो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, ब्राराध्य के प्रति भय ब्रोर श्रांदर होता है पर भक्ति या प्रेम से हृदय में केवल सम्मिलन की श्राकांचा उत्पन्न होती है। जब स्फीमत में प्रेम का प्रधान महत्व है—रहस्यवाद में प्रेम का ब्रादि स्थान है—जो ब्रात्मा में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्यों न उत्पन्न हो ? प्रेम ही तो दोनों के मिलन का कारण है।

प्रेम का श्रादर्श किस परिस्थित में पूर्ण होता है ? माता-पुत्र, पिता पुत्र, मित्र मित्र के व्यवहार में नहीं । उसका एक कारण है । इन संबंधों में स्नेह की प्रधानता होती है । सरलता, दया, सहानुभूति ये सब स्नेह के स्तम्भ हैं । इससे हृदय की भावनाएँ एक शांत वातावरण ही में विकसित होती हैं । जीवों के प्रति साधु श्रीर संतों के कोमल हृदय का बिंब ही स्नेह का पूर्ण चित्र है । उससे इंद्रियाँ स्वस्थ होकर शांति श्रीर सरलता से पुष्ट होती हैं । प्रेम स्नेह से कुछ मिन्न है । प्रेम में एक प्रकार की मादकता होती है । उससे उत्तजना श्राती है । इंद्रियाँ मतवाली होकर श्राराध्य को खोजने लगती हैं । शांति के बदले एक प्रकार की विह्नलता श्रा जाती है । हदय में एक प्रकार की हलचल मच जाती है । संयोग में भी श्रशांति रहती है । मन में श्राकर्पण, मादकता श्रनुराग की प्रश्वतियाँ श्रीर श्रंतर्पश्वतियाँ एक बार ही जागृत हो जाती हैं । इस प्रकार के प्रेम की पूर्णता एक ही संबंध में है श्रीर वह संबंध है पित प्रकार के प्रेम की पूर्णता एक ही संबंध में है श्रीर वह संबंध है पित प्रकार ही प्रधान है; श्रतएव उसकी पृतिं तभी हो सकती है जब श्रातमा

न्त्रौर परमात्मा में पति-पत्नी का सर्वध स्थापित हो जाय । कनीर ने लिखा ही हैं:---

> लालो मेरे लाल की, जित देखों तित लाल ! लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल !!

उस संबंध में प्रेम की महान शक्ति छिपी रहती है। इसी प्रेम के सहारे श्रात्मा में परमात्मा से मिलने की चमता श्राती है। इस प्रेम में न तो वासना का विस्तार ही रहता है श्रीर न सांसारिक सुखों की तृति ही। इसमें तो सारी इंद्रियाँ श्राकर्षण, मादकता श्रीर श्रनुराग की प्रवृत्तियाँ श्रीर श्रंतप्रवृत्तियाँ लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की श्रोर वैसे ही श्रयसर होती हैं जैसे नीची जमीन पर पानी । श्रतएव ऐसे प्रेम की पूर्ति तभी हो सकती हैं जब श्रात्मा श्रीर परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हो जाय । बिना यह संबंध स्थापित हुए पवित्र प्रेम में 'पूर्णता नहीं स्त्रा सकती । हृद्यु के स्पष्ट भावों की स्वतन्त्र व्यञ्जना हुए बिना थ्रेम की श्रमिव्यक्ति ही नहीं हो सकती । एक प्राण् में दूसरे प्राण् के घुल जाने की बांछा हुए बिना प्रेम में पूर्णता नहीं त्रा सकती। एक भावना का दूसरी भावना में निहित हुए विना प्रेम में मादकता नहीं त्राती । त्रपनी त्राकाचाएँ, त्राशाएँ, इच्छाएँ, त्राभिलाषाएँ श्रीर सब् कुछ त्राराध्य के चरगों में समर्थित कर देने की भावना श्राए बिना प्रेम में सहदयता नहीं त्राती। प्रेम की सारी व्यञ्जनाएँ, श्रीर व्याख्याएँ एक 'पित-पत्नी के संबंध में ही निहित हैं। इसिलए प्रेम की इस स्वतन्त्र न्यञ्जना को प्रकाशित करने के लिए बड़े-बड़े रहस्यवादियों ने ऊँचे से ऊँचे सूफियों ने श्रात्मा श्रीर परमात्मा को पति-पत्नी के संबंध में संसार के सामने रख दिया है। रहस्यवाद के इसी प्रेम में आतमा स्त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है, स्फीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुष बन कर परमातमा रूपी स्त्री के लिए तड़पता है। इसी प्रेम के संयोग में रहस्यवाद श्रीर स्कीमत की पूर्णता है। प्रेम के इस संयोग श्रीको श्राध्यात्मक विवाह कहते हैं।

क्वीर ने भी श्रपने रहस्यवाद में ग्रात्मा को स्त्री मान कर पुरुष-रूप परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है। इस प्रेम के संयोग में जब तक पूर्णता नहीं रहती तब तक ग्र्यातमा विरहणी बन कर परमात्मा के विरह में तड़पा करती है। इस विरह में वासना का चित्र होते हुए भी प्रेम की उत्कृष्ट ग्राभिव्यक्ति रहती है। वासना केवल प्रेम का स्थूल रूप है जो नेत्रों के सामने नम रूप में त्र्या जाता है पर यदि उस वासना में पवित्रता की सृष्टि हुई तो प्रेम का महत्व ग्रौर भी बढ़ जाता है। रहस्यवाद की इस वासना में सांसारिकता की वृ नहीं उसमें च्राध्यात्मिकता को सुगंध हैं। इसलिए विरह की इस वासना का मह्त्व बहुत श्रिथिक बढ़ जाता है। कबीर ने विरह का वर्णन जिस विद्रदता के साथ किया है उससे यही ज्ञात होता है कि कबीर की श्रात्मा ने स्वयं ऐसी विरहिशा का वेष रख लिया होगा जिसे बिना प्रियतम के दर्शन के एक च्रुग्ण भर भी शांति न मिलती होगी । जिस प्रकार विरहिग्री के हृदय में एक कल्पना करुणा के सौ-सौ वेष बना कर ब्राँस बहाया करती है. उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने करुएा के कितने रूप रखकर प्रकट हुन्ना है। विरहिस्मी प्रतीचा करती है, प्रिय की बातें सोचती है, गुण-वर्णन करती है, विलाप करती है, श्राशा रख कर श्रपने मन को संतोष देती है, याचना करती है। कबीर की श्रात्मा ऐसी विरहिः से कम नहीं है। वह परमात्मा की याद सौ प्रकार से करती है। उसके विरह में तड़पती है, श्रपनी करुणा-जनक श्रवस्था पर स्वयं विचार करनी है श्रीर हजारों श्राकांचाश्रों का भार लेकर, उत्सुकता श्रीर श्रमिलाषात्रों का समृह लेकर, याचना की तीत्र भावना एक साथ ही प्राचों से निकाल कर कह उठती है :-

> नैनां नीस्तर खाइया, रहट बसै निस जास । पपिहा ज्युँ पिच पिच करी, कबरे मिलहूगे रास ॥

कितनी कुरुण याचना है ! करुणा में घुल कर भिक्षुक प्राणों का

कितना विह्वल स्पष्टीकरण है ! यह श्रात्मा का विरह है जिसमें वह रो रो कर कहती है :—

> बाल्हा श्राव हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे।

सबको कहें तुम्हारी नारी मोको हहै श्रदेह रे, एकमेक हूँ सेज न सोवे, तब जग कैसा नेह रे। श्रंन न भावे नींद न श्रावे, श्रिह बन धरे न धीर रे। उयुँ कामी को काम पियारा, उयुँ प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, हिर से कहै सुनाई रे, ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जिव जाह रे।

इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णन आ गया है किन्तु आध्यात्मिक विरह को ध्यान में रख कर पढ़ने से सारा अर्थ सफट हो जाता है और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांचा जात हो जाती है। ऐसे पदों में यही बात तो विचारणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए भी आत्मा का विरह कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है। विरह की इस आँच से आत्मा पवित्र होती है और फिर परमात्मा से मिलने के योग्य बन सकती है। बस विरह से आत्मा का अस्तिल और भी सफ्ट होकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाता है। अंडरिइल ने लिखा है।—

<sup>1</sup> "रहस्यवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व खोता नहीं वरन श्रिषिक सत्य बनता है।"

शमसी तबरीज़ ने परमात्मा को पत्नी मान कर ऋपनी विरह व्यथा इस प्रकार सुनाई है:---

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Over and over again they assure us that personality is not lost dut made more real.

श्रंडरिल रचित मिस्टिसिज्म, पृष्ट ५०३

ैइस पानी श्रीर मिट्टी के मकान में तेरे बिना यह हृदय खराब है। या तो मकान के अन्दर श्रा जा, ऐ मेरी जाँ, या भैं इस मकान को छोड़ देता हूँ।

कबीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है :— कहैं कबीर हरि दरस दिखाओं। हमहिं खुबावों कि तुम चल श्राश्चों॥

इस प्रकार इस विरह में जब आतमा आपने सारे विकारों को नष्ट कर 'लेती है, अपने आँसुओं से आपने सब दोषों को घो लेती है, अपनी आहों से आपने सारे दुर्गुणों को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है कि परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उसके दर्शन करे और अन्त में उनसे संबंघ हो जाय।

परमात्मा से शराब-पानी की तरह मिलने के पहले आत्मा का जो परमात्मा से सामीप्य होता है उसे ही आध्यात्मिक भाषा में 'विवाह' कहते हैं। इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों। को परमात्मा में समर्पित कर देती है। आत्मा की सारी भावनाएँ परमात्मा की विभूतियों में लीन हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा की आज्ञाकारिग्री उसी प्रकार बन जाती जिस प्रकार पत्नी पति की। अनेक दिनों की तपस्या के

बाद, अनेक के कष्ट उठाने के बाद, आशाओं और इच्छाओं की वेदना भी सह लेने के बाद ज्व आत्मा को परमात्मा की अनुभृति होने लगती तो वह उमंग में कह उठती है:—

> बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाये, भाग बड़े घर बैठे श्राये। मंगलचार माँहि मन राखों, राम रसाँह्या रसना चाषों। मंदिर माँहि भया उजियारा, मैं सूती श्रपना पीव पियारा। मैं 'र निरासी जे निधि पाई, हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाई। कहै कबीर, मैं कळू न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा।

ऐसी अवस्था में आतमा आनंद से पूर्ण होकर ईश्वर का गान गाने लगती है। उसे परमात्मा की उत्कृष्टता जात हो जाती है, अपनी उत्कृकता की थाह मिल जाती है। उस उत्सुकता में उसका सारा जीवन एक चक्र की भाँति घूमता रहता है। आतमा अपने आनंद में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का तीव्र अनुभव करने लगती है। उसकी उस दशा में आनंद और उल्लास की एक मतवाली धारा बहने लगती है। उसके जीवन में उत्साह और हर्ष के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। माधुर्य में ही उसकी सारी प्रवृत्तियाँ वेगवती वारि-धारा के समान प्रवाहित हो जाती है, माधुर्य में ही उसके जीवन का तत्व मिल जाता है माधुर्य ही में वह अपने अस्तित्व को खो देती है।

यही श्राध्यात्मिक विवाह का उल्लास है।

## त्रानंद

ज्ञिव श्रात्मा परमात्मा की विभूतियों का श्रनुभव करने को श्रग्रसर होती है तो उसमें कितनी उत्मुकता श्रीर कितनी उमंग रहती है ! उस उत्सुकता श्रीर उमंग में उसकी सारी भावनाएँ जाग उठती हैं श्रीर वे ईश्वरीय श्रनुभूति के लिए व्यग्र हो जाती हैं जब श्रात्मा श्रपने विकास के पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती है तो उसे एक प्रकार के श्रलौकिक श्रनांद का प्रवाह संसार से विमुख कर देती है । इसीलिए तो परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पहिचानने वाले रहस्यवादी संसार के बाह्य चित्र को उपेद्या की दृष्टि से देखते हैं :—

रे यामें क्या मेरा क्या तेरा,

लाज न मरहि कहत घर मेरा।

(कबीर)

वं जब एक बार परमात्मा के अलौिक सौंदर्य को अपनी दिव्य आंखों से देख लेते हैं तब उनके हृदय में ससार के लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता। संसार की सुन्दर से सुन्दर वस्तु उन्हें मोहित नहीं कर सकती। वे उसे माया का जंजाल समम्प्रते हैं। आत्मा को मोह में भुलाने का इंद्रधनुष जानते हैं और ईश्वर से दूर हटाने का कुत्सित और कलुषित मार्ग। दूसरी बात यह भी है कि परमात्मा की विभृतियाँ उनको अपने सौंदर्थ-पाश में इस प्रकार बाँध लेती हैं कि फिर उन्हें किसी दूसरी और देखने का अवसर ही नहीं मिलता अथवा वे दूसरी और देखना ही नहीं चाहते। उनके हृदय में आनंद की वह रागिनी बजती है जिसके सामने संसार के आकर्षक से आकर्षक स्वर नीरस जान पड़ने लगते हैं। वे ईश्वरीय अनुभृति के लिए तो सजीव हो जाते हैं पर संसार के लिए निजीव। वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर

उन्हें संसार का ध्यान कभी ख्रपनी खोर खींचता ही नहीं। वे ईप्रवर का श्रस्तित्व ही खोजते हैं-- श्रपने शरीर में बाह्य संसार में नहीं क्योंकि उससे तो वे विरक्त हो चके हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखना श्रावश्यक है। यद्यपि यह ईश्वर की ग्रान्तिक श्रात्मा को परमात्मा के बहुत निकट ला देती है पर आत्मा की संकचित सीमा में परमात्मा का व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। वाह्य संसार में ईश्वर की जितनी विभृतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं उतनी स्पष्टता के साथ, संभव है, ब्रात्मा के प्रकट न हो सकें। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि ब्रात्मा ग्रभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है-पूर्ण विकसित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में त्रात्मा परमात्मा का उतना ही रूप ग्रहण कर सकती है जितना कि उसकी परिधि में त्रा सकती है। परमात्मा के गुणों का ग्रहण ऐसी श्रवस्था में कम श्रीर श्रिषिक से अधिक भी हो सकता है। यह ग्रात्मा के विकसित और श्रविकसित रूप पर निर्भर है। इसलिए यह स्त्रावश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोल्लास में मग्न श्रात्मा संसार का वहिष्कार केवल इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की शक्तियों का प्रकाशन है। संसार का सौंदर्य ग्रानंत की देखने के लिए एक साधन-मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है:--

हुस्त खूबाँ बहरे हकबीनी मिसाचे ऐनकस्त,

मी देहद बीनाई अन्दर दोदए नज्जारे मन।
कजीर ने बाह्य संसार से तो आँखें बन्द कर ली हैं:—
तिज तिज कर यह माया जोरी,

घजत बेर तियां ज्यूँ तोरी।
कहै कबीर तू ता कर दास,

माया माँहै रहै उदास॥
दूसरे स्थान पर वे कहते हैं:—

किसकी ममां चचा पुति किसका, किसका पंगुड़ा जोई। यहु संसार बंजार मंड्या है,
जानेगा जन कीई॥
मैं परदेसी काहि पुकारों,
यहाँ नहीं को मेरा।
यहु संसार हूँदि जब देखा,
एक भरोसा तोरा।

इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा की एकांत विभूतियों में रमना चाहते हैं । उन्हें परमात्मा ही में श्रानंद श्राता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के रूपों में नहीं।

परमात्मा के लिए त्राकांचा में एक प्रकार का त्रालौकिक त्रानंद है र्वजसमें प्रत्येक रहस्यवादी लीन रहता है। यह आनंद दो प्रकार से हो -सकता है। शारीरिक ज्रानंद, श्रीर श्राध्यात्मिक त्रानंद। शारीरिक त्रानंद में शरीर की सारी शक्तियाँ ईश्वर की श्रनुभृति में प्रसन्न होती हैं, श्रानंद श्रीर उल्लास में लीन हो जाती हैं। श्राध्यात्मिक श्रानंद में शारीर की सारी शक्तियाँ लुप्त भी होने लगती हैं। शरीर मृतप्राय सा हो जाता है। चेतना श्रन्य होने लगती है, केवल हृदय की भावनाएँ श्रनंत शक्ति के अनंद में स्रोत-प्रोत हो जाती हैं। स्रंडरहिल ने स्रवनी पुस्तक 'मिस्टिसिज्म' में इस ग्रानंद की तीन स्थितियाँ मानी हैं। शारीरिक, मानसिक और श्राध्यात्मिक। परंत मैं मानसिक स्थिति को शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ। उसका प्रधान कारण तो यही है कि बिना मानसिक स्थानंद के शारीरिक स्थानंद हो ही नहीं सकता। जब तक मन में ईश्वर की अनुभृति का आनंद न आयेगा तब तक शरीर पर उस न्त्रानंद के लच्च्या क्या प्रकट हो सकें ! दूसरा कारण यह है कि श्रात्मा की जो दशा मानसिक ग्रानंद में होगी वही शारीरिक ग्रानंद में भी। ' ऐसी स्थिति में जब दोनों का रूप श्रीर प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न मानना यक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । श्रव हम दोनों स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश डालेंगे।

पहले उस म्रानंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए। जब म्रात्मा ने एक बार परमात्मा की म्रलौकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब उस परिचय की स्मृति में हृदय की सारी भावनाएँ म्रानंद में परिप्रोत हो जाती हैं। उनका म्रसर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय रहस्यवादी म्रपने म्रंगों में एक प्रकार का म्रनोखा बल म्रनुभव करने लगता है। उसके प्रत्येक म्रवयव म्रानंद से चंचल हो उठते हैं। म्रंग प्रत्यंग थिरकने लगता है। उसकी विविध इंद्रियाँ म्रानंद से नाच उठती हैं। क्योर ने इसी शारीरिक म्रानंद का कितना सुंदर वर्णन किया:—

हरि के बारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिन पाये 1 ग्यांन श्रचेत फिरें नर लोई, ताथें जनमि जनमि डहकाये। धौल मंदलिया बैल रहादी. ताल बजावै. कऊग्रा पहिर चोलनां गादह नाचै, भैंसा निरति करावे। स्यंघ बैठा पॉन कतरी, घूँस गिलौरा लावै. उदरी वपुरी मङ्गत गावै, कळु एक श्रानंद सुनावै। कहै कबीर सुनो रे संती, गडरी परवत खावा, चक्रवा बैठि श्रॅगारे निगले. समें ज्ञाकासों भावा।

कबीर भिन्न-भिन्न इंद्रियों के उल्लास का निरूपण भिन्न-भिन्न जान-वरों के कार्य-व्यापारों में ही कर सके । ज्ञानेंद्रियों ऋथवा कर्मेंन्द्रियों का विलच्चण उल्लास संसार के रूपक में वर्णन किया जा सकता था ? शारी-रिक श्रानंद की विचित्रता के लिए "स्वंघ बैठा पान कतरे, घूँस गिलौराः लावै" के स्रितिरिक्त स्रीर कहा ही क्या जा सकता था ! रहस्यवादी उस विलक्ष्णता को किस प्रकार प्रकट करता ! सीके सादे शब्दों में स्थाया वर्णनों में उस विलक्ष्णता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था ? इंद्रियों के उस उल्लास को कबीर के इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है । यही शारीरिक स्थानन्द का उदाहरण है ।

ग्रंडरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूर्छा सी श्रा जाती है। हाथ पैर ठंडे ग्रीर निर्जीव हो जाते हैं। किसी बात के ध्यान में ग्राने से ग्रथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद ग्रा जाती है। ग्रीर वह याद इतनी मतवाली होती है कि रहस्यवादी को उसी समय मूर्छा ग्रा जाती है। वह मूर्छा चाहे थोड़ो देर के लिए हो ग्रथवा ग्राधिक देर के लिए। मेरे विचार में मूर्छा का संबंध हृदय से है शरीर से नहीं। यदि हृदय स्वामाविक गति में रहे ग्रीर शरीर को मूर्छा ग्रा जाय ग्रयवा शरीर के ग्रंग कार्य न कर सकें, वे शून्य पड़ जायँ तो वह शारीरिक स्थित कही जा सकती है। जहाँ ग्रात्मा मूर्छित हुई, उसकें साथ ही साथ स्वभावतः शरीर भी मूर्छित हो जायगा। शरीर तो ग्रात्मा से परिचालित है, स्वतन्त्र रूप से नहीं। जहाँ तक हृदय की मूर्छा से सम्बन्ध है, मैं उसे ग्राध्यात्मिक स्थिति ही मान सक्या, शारीरिक नहीं। शारीरिक उल्लास के विवेचन में ग्रंडरहिल ने एक उदाहरण् भी दिया है।

<sup>१</sup>जिनेवा की कैथराइन जब मूर्छितावस्था से उठी तो उसका मुख

And when she came forth from her hiding place her face was rosy as it might be a cherib's and it seemed as if she might have said, "Who shall separate me from the love of God?"

श्रंडरहिल रचित मिस्टिसिज्म, पृष्ठ ४३३

गुलाबी था, प्रफुल्लित था श्रीर ऐसा मालूम हुआ मानों उसने कहा ''ईश्वर के प्रेम से मुफ्ते कौन दूर कर सकता है ?''

यदि शारीरिक उल्लास में हाथ-पैरों में रक्त का संचालन मन्द पड़ जाता है, शरीर ठंडा झौर हढ़ हो जाता है तो कैथराइन का गुलाबी मुख़ शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था।

त्राध्यात्मिक त्रानंद में त्रात्मा इस संसार के जीवन में एक त्राती-किक जीवन की सुध्टि कर लेती है। इस स्थिति में त्रात्मा केवल एक ही वस्तु पर केन्द्रीभूत हो जाती है। त्रीर वह वस्तु होती है परमात्मा की प्रेम विभृति।

# राम रस पाइयारे तानें बिसरि गये रस धौर।

(कबीर)

उस समय बाह्यें द्रियों से आतमा का संबंध नहीं रह जाता। आतमा स्वतन्त्र होकर अपने प्रेममय दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है। ऐसी स्थिति में आतमा भावोन्मद में शारीर के साथ मूर्छित भी हो सकती है। उस समय न तो आतमा ही संसार की कोई ध्वनि ग्रहण कर सकती है और न शरीर ही किसी कार्य का संपादन कर सकता है। आतमा और शरीर की यह संमिलित मुर्छा रहस्यवादी उत्कृष्ट सफलता है।

श्रात्मा की उस मूर्छा में पहले या बाद ईरवरीय प्रेम का स्रोत श्रात्मा से इतने वेग से उमड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं ठहर सकती। उस समय श्रात्मा में ईरवर का चित्र श्रन्ति हैं रहता है। उस श्रलोंकिक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती है कि वह श्रात्मा के सामने श्रव्यक्त श्रलोंकिक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती है। श्रात्मा में श्रंति हैंत ईरवरीय सत्ता स्पष्ट रूप से श्रात्मा के सामने श्रा जाती है। उस भावोन्माद में इतना बल होता है कि श्रात्मा स्वयं श्रपने में से ईरवर को निकाल कर उसकी श्राराधना में कीन हो जाती है। कबीर इसी श्रवस्था को इस प्रकार लिखते हैं:—

जिल जाई थिल उपजी
श्राई नगर मैं आए,
एक श्रचंमा देखिए
विटिया जायो बाए।

प्रेम की चरम सीमा में, श्राध्यात्मिक श्रानंद के प्रवाह में श्रात्मा जो परमात्मा से उत्पन्न है श्रपने में श्रंतर्हित परमात्मा का चित्र खींच लेती है मानों 'बिटिया' श्रपने बाप को उत्पन्न कर देती है। यही उस श्राध्यात्मिक श्रानंद के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है। श्रात्मा उस समय श्रपना व्यक्तित्व ही दूसरा बना लेती है। श्राध्यात्मिक श्रानंद के तूफान में श्रात्मा उद्द कर श्रनंत सत्य की गोद में जा गिरती है, जहाँ प्रेम के श्रातिरक्त कुछ भी नहीं है।

गुरु प्रसाद श्रकल भई तोको नहिं तर था वेगाना । (कत्रीर)

मानंद के पैरों से ठोकर खाकर उषा-बेला में कबीर ने जो गुरु मंत्र सीखा था उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा श्रीर भिक्त थी! राम-मंत्र के साथ साथ गुरु का स्थान कबीर के हृदय में बहुत ऊँचा था उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है। बिना उसकी महायता के श्रात्मा की श्रशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। श्रतएव जो व्यक्ति परमात्मा के मिलन में श्रावश्यक रूप से वर्तमान है, जो शक्ति श्रनंत-संयोग के लिए नितांत श्रावश्यक है, उस शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों में कैसे बतलाया जा सकता है? गुरु की कृपा ही श्रात्मा को परमात्मा से मिलने के रास्ते पर ले जाती है। श्रतएव गुरु जो श्राध्यत्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है, ईश्वर से भी श्रिक श्रादरणीय है। इसीलिए तो कबीर के हृदय में शंका हो जाती है कि यदि गुरु श्रीर गोविंद दोनों खड़े हुए हैं तो पहले किसके चरण सर्श किए जाय ? श्रन्त में गुरु ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने स्वयं गोविंद को बतला दिया है।

कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्व को तीव्र से तीव्र शब्दों में घोषित किया है। बिना गुरु के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर तो तो वह कठिन ही नहीं वरन् ग्रसंभव है। "गुरु बिन चेला ज्ञान न चहैं" का सिद्धांत तो सदैव उनकी ग्राँखों के सामने था। ऐसा गुरु जो परमात्मा का ज्ञान कराता है, कबीर के मतानुसार ग्राध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है।

कबीर के विचारों में गुरु ऋात्मा ऋौर परमात्मा में मध्यस्थ है।

बही दोनों का संयोग कराता है। संयोगावस्था में चाहे गुरु की स्रावश्य-कता न हो पर जब तक स्नात्मा स्नौर परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता तब तक गुरु का सदैव साथ होना चाहिये, नहीं तो स्नात्मा न जाने रास्ता भूल कर कहाँ चली जाय!

कबीर ने श्रपने रेख़तों में गुरु की प्रशंसा जी खोल कर की है:-गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटै गुरुदेव बिन जीव का भला नाहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं सम्भि विचार ले सनै माँहीं। राह बारीक गुरुदेव तें पाइये जनम श्रनेक की श्रटक खोलै. कहै कब्बीर गुरुदेव पूरन मिले जीव श्रीर सीव तब एक तोले। करौ सतसंग गुरुदेव से चरन गहि जास के दरस तें भर्म भागे. सील भी साँच संतोष भावे दया काल की चोट फिर नाहि लागे। काल के जाल में सकल जिव बंधिया बिन ज्ञान गुरुदेव घट श्रंधियारा, कहै कब्बीर जन जनम श्रावे नहीं पारस परस पद होय न्यारा॥ गुरुदेव के भेव को जीव जाने नहीं जीव तो श्रापनी बुद्धि ठानै, गुरुदेव तो जीव को काड़ि भव-सिंध तें फेरि ले सुक्ल के सिंघ प्रानै। बंद करि दृष्टि को फेरि श्रंदर करे घट का पाट गुरुदेव खोली.

## कहत कब्बीर तू देख संसार में गुरुरेव समान कोई नॉहि तोजै॥

ंसभी रहस्यवादियों ने आ्रात्मा की प्रारंभिक यात्रा में गुरु की श्राव-श्यकता मानी है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में पीर (गुरु) की प्रशंसा लिखी है:—

श्रो सत्य के वैभव, हुसासुद्दीन, काराज के कुछ पनने श्रीर ले श्रीर पीर के वर्णन में उन्हें कथिता से जोड़ दें।

यद्यपि तेरे निर्वल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति के) सूर्य बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है।

पीर (पथ-प्रदर्शक) ग्रीष्म (के समान) है, श्रीर (ग्रन्य) व्यक्ति शरत्काल (के समान) हैं। (ग्रन्य) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, श्रीर पीर चन्द्रमा है।

मैंने (अपनी) छोटी निधि (हुसामुद्दीन) को पीर (ब्रद्ध) का नाम दिया है। क्योंकि वह सत्य से वृद्ध (बनाया गया) है। समय से वृद्ध नहीं (बनाया गया)।

वह इतना वृद्ध है कि उसका ऋदि नहीं है; ऐसे ऋनोखे मोती का कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं है।

वस्तुतः पुरानी शराब श्रिधिक शक्तिशालिनी है निस्संदेह पुराना सोना श्रिधिक मूल्यवान है।

पीर चुनों, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, भयानक श्रीर विपत्ति-मय है।

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्भ्रान्त हो जान्नोगे जिस पर तुम भ्रमेक बार चल चुके हो।

जिस रास्ते को तुमने बिलकुल भी नहीं देखा उस पर श्रकेले मत चलो, श्रपने पथ-प्रदर्शक के पास से श्रपना सिर मत हटाश्रो।

मूर्ज, यदि उसकी छाया (रदा) तेरे ऊपर हो तो शैतान की कर्कश ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुके (यहाँ-वहाँ) धुमाती रहेगी। शैतान तुभे रास्ते से बहका तो जायगा ( श्रौर ) तुभे 'नाश' में डाल देगा; इस रास्ते में तुभ से भी चालाक हो गए हैं ( जो बुरी तरह से नष्ट किये गए हैं।)

सुन ( सीख ) कुरान से — यात्रियों का विनाश ! नीच इबलिस ने उनसे क्या व्यवहार किया है !!

वह उन्हें रात्रि में श्रलग, बहुत दूर, ले गया—सैकड़ों हजारों वर्षों की यात्रा में—उन्हें दुराचारी ने (श्रच्छे कार्यों से रहित) नम कर दिया। उनकी हिड्डियाँ देख—उनके बाल देख! शिचा लें, श्रीर उनकी श्रोर श्रपने गघे (इंद्रियों) को मत हाँक। श्रपने गघे की गर्दन पकड़ श्रीर उसे रास्ते की तरफ उनकी श्रोर लें जा जो रास्ते को जानते हैं श्रीर उस पर श्रविकार रखते हैं।

ख़बरदार ! श्रापना गधा मत जाने दे, श्रीर श्रापने हाथ उस पर से मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुतः होती हैं।

यदि तू एक च्या के लिए भी श्रसावधानी से उसे छोड़ दे तो वह उस हरे मैदान की दिशा में श्रनेक मील चला जायगा। गधा रास्ते का शत्रु है, (वह ) भोजन के प्रेम में पागल-सा है। श्रोः, बहुत से हैं जिनका उसने सर्वनाश किया है!

यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता है, उसके विरुद्ध कर । वह श्रवश्य ही सचा रास्ता होगा ।

( पैग़म्बर ने कहा ), उन ( स्त्रियों ) की संमति लें, श्रीर फिर ( जो सलाह वे देती हैं ) उसके विरुद्ध कर । जो उनकी श्रवशा नहीं करता, वह नष्ट हो जायगा ।

(शारीरिक) वासनात्रों श्रीर इच्छाश्रों का मित्र मत बन-क्योंिक वे ईश्वर के रास्ते से श्रलग ले जाती हैं। कबीर ने भी गुरु को सदैव श्रपना पथ-प्रदर्शक माना है। उन्होंने लिखा है:—

> पासा पकड्या घेम का, सारी मिया सरीर, सतगुरु दाँव बताइया, खेलें दास कबीर।

मध्वाचार्य के द्वैतवाद में जिस प्रकार श्रात्मा श्रीर परमात्मा के बीच में 'वायु' का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कवीर के ईश्वरवाट में गुरु का । कबीर ने जिस गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका परिचय क्या है ?

(क) ज्ञान उसका शब्द हो। लौकिक श्रौर व्यावहारिक ही नहीं, वरन श्राध्यात्मिक भी। उसमें यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित ख्रात्मा में ज्ञान का संचार कर उसे सत्पथ की श्रोर श्रग्रसर करा दे। उसके हृदय में ज्ञान का प्रवाह इतना श्रिषक हो कि शिष्य उसमें वह जाय। उसके ज्ञान से श्रात्मा के हृदय का श्रंधकार दूर हो जाय श्रोर वह श्रपने चारों श्रोर की वस्तुएँ स्पष्ट रूप से देख ले। उसे मालूम हो जाय कि वह किस श्रोर जा रहा है—पाप श्रोर पुरस्य किसे कहते हैं, उन्नति श्रोर श्रवनित का क्या तात्पर्य है। लौकिक में क्या श्रंतर है। श्रात्मा को प्रकाशित करने के क्या साधन हैं।

पीछे जागा जाइ था, जोक वेद के साथ। ग्रागे थें सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथ॥

माया दीपक नर पतँग, अमि अमि हुवैं पहुंत । ू कहै कबीर गुरु ज्ञान थैं,

एक आध उबरंत ॥

(ख) पथ-प्रदर्शन कार्य हो। श्राध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग पग पर श्रात्मा को ठोकरें खानी पड़ती हों, जहाँ श्रात्मा रास्ता भूल जाती है, वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मार्ग बतलाना तो गुरु ही का काम है। माया मोह की मृग-तृष्णा में, स्त्री के सुकुमार शरीर की लालसा में, कपट श्रीर छल की चिणिक श्रानंद-लिप्सा में श्रात्मा जब कभी निर्वल हो जाय तो उसमें ज्ञान का तेज डाल कर गुरु उसे पुनः उत्साहित करे। शिष्य के सामने वह स्पष्ट दिखला दे कि उसमें वह ऐसा तेज मर

काया कमंडल भरि लाया,

उज्ज्वल निर्मेल नीर, तन मन जोबन भरि पिया,

प्यास न मिटी सरीर।

दे जिससे केवल उसके हृदय में ही प्रकाश न हो वरन् चारों श्रोर उसके पथ पर भी प्रकाश की छुटा जगमगा जाय। शिष्य में संसार की माया की श्रनुरक्ति न हो,

कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या धाणि, सत्तगुरु की किरपा भट्टे,

नहीं तो करती भाँड़।

वह भूठा वेष न रखे,

वैसनों भया तो का भया,

बूक्ता नहीं विबेक,

छापा तिलक बनाइ करि,

दगधा लोक श्रनेक।

वह कुसंगति में न पड़े,

निरमल बुँद श्राकाश की पड़ि गई भोमि विकार, वह निंदा न करे,

दोष पराये देख कर, चला ससंत हसंत, ग्रापने च्यंत न श्रावई, जिनकी ग्रांडि न श्रंत।

यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी स्त्रा भी जायँ तो गुरु में ऐसी शक्ति हैं कि वह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे।

इसी कारण गुरु का महत्त्व ईश्वर क महत्त्व से भी कहीं बढ़कर है। 'धरण्ड संहिता के तृतीयापदश में गुरु के संबंध में कुछ श्लोक दिये गये हैं। वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनका अर्थ यही है कि केवल वही शान उपयोगी और शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने ओटों से दिया है; नहीं तो वह शान निरर्थक, अशक्त और दुःखदायक हो जाता है। 'इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि गुरु पिता है, गुरु माता है और यहाँ तक कि गुरु ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरु की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो कोई कार्य मंगल-मय नहीं हो सकता।'

ऐसे गुरु की ईश्वरानुभूति महान् शक्ति है। वह ऋपने शिष्य को उन 'शब्दों' का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के देवी वातावरण में साँस

भनेद्वीर्यवती विद्या गुरु वक्त्र ससुद्भवा ऋन्यथा फलहीना स्यान्त्रवीर्योध्यति दुःखदा—

् घेरंड संहिता तृतीयोपदेश, श्रुतोक १०॥ गुरु पिता गुरुर्मीता गुरुर्देवा न संशयः कर्मणा मनसा वाचा तस्मारसर्वेः प्रसेष्यते ॥ '' श्रुतोक १३॥

गुरुप्रसादतः सर्वेत्रभ्यते श्रुभमात्मनः

तस्मात्सेन्यो गुरुनित्यमन्वया न शुभं भवेत् ॥ " रत्नोक १४ ॥

लो मके। उसके उपदेश बाण के समान श्राकर शिष्य के मोहजाल को नष्ट कर दें श्रोर शिष्य अपनी श्रज्ञानता का श्रनुभक कर ईश्वर से मिलने की श्रोर श्रग्रसर हो। ईश्वर की श्रनुभृति प्राप्त कर जब गुरु शिष्य को ईश्वर के दिव्य प्रकाश से परिचित करा देता है, वह गुरु का कार्य समाप्त हो जाता है श्रोर श्रात्मा स्वयं परमात्मा की श्रोर बढ़ जाती है जहाँ किसी मध्यस्य की श्रावश्यकता नहीं होती। गुरु से प्रोत्साहित होकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, श्रात्मा श्रपने को परमात्मा में मिला देती है, जहाँ वह श्रानंद संयोग में लीन हो जाती है। ऐसी श्रवस्था में भी गुरु उस श्रात्मा पर प्रकाश डालता रहता है जिस प्रकार नच्चत्र उषा की उज्जवल प्रकाश-रिसमों के श्राने पर भी श्रपना भिलामिल प्रकाश फेंकते रहते हैं।

#### हठयोग

क्वीर के 'शब्दों' हठयोग के भी कुछ सिद्धान्त मिलते हैं। यद्यपि उन सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप कबीर की किवता में प्रस्कृटित नहीं हुआ तथापि उनका बाह्य रूप किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रकट हो गया है। कबीर अपढ़ थे। अतएव उन्होंने हठयोग ग्रथवा राजयोग के प्रंथों को तो छुआ भी न होगा। योग का जो कुछ ज्ञान उन्हें सत्संग और रामानन्द आदि से प्रसाद स्वरूप मिल गया होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने अपने बेढंगे पर सच्चे चित्रों में किया है। कबीर अपने समय के महात्मा थे। उनके पास अनेक प्रकार के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी रहती होगी। ईश्वर, धर्म और वैराग्य के वातावरण में उनका योग के बाह्य रूप से परिचित होना असंभव नहीं था।

योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना (युज्धातु) है। आतमा जिस शारीरिक या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, वही योग है। माया के प्रभाव से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समा-धिस्थ हो परमात्मा के रूप में निमन्न हो जाती है उसी समय योग सफल माना जाता है।

योग के अनेक प्रकार हैं :--

- १ ज्ञानयोग
- २ राजयोग
- ३ इठयोग
- ४ मंत्रयोग
- ५ कर्मयोग, त्रादि

अत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संबद्ध हो सकती है। ज्ञान के विकास से जब आत्मा विवेक और वैराग्य में अपने अस्तित्व को भूल

जाती है श्रीर श्रस्तित्व के करण में परमात्मा का श्रविनाशी रूप देखती है तब मुक्ति में दोनों का अविदित संमिलन हो जाता है (ज्ञानयोग)। श्रात्मा कार्यों का परिगाम सोचे विना निष्काम भाव से कार्य कर परमात्मा में लीन हो जाती है (कर्मयोग)। श्रात्मा परमात्मा के नाम श्रथवा उससे संबंध रखने वाली किसी पंक्ति का उच्चारण करते-करते, किसी कार्य-विशेष को करते हुए, ध्यान में मम्हो उससे मिल जाती है (मंत्रयोग)। ग्राने श्रंगों श्रोर श्वास पर श्रिधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते हुए (हठयोग ) एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर मनन करते हुए समाधिस्य हो ईश्वर से मिल जाती है (राजयोग)। इस भाँति स्त्रनेक प्रकार से स्त्रात्मा परमात्मा में संबद्ध हो सकती है ! हठयोग श्रीर राजयोग वस्ततः एक ही भाग के दो श्रंग हैं। हृदय को संयत करने के पहले (राजयोग) श्रंगों को संयत करना त्रावश्यक है ( हठयोग )। बिना हठयोग के राजयोग नहीं हो सकता। श्रतएव हठयोग राजयोग की पहली सीढी है-हठयोग श्रीर राजयोग दोनों मिल कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति करते हैं। कबीर के संबंध में हमें यहाँ विशेषतः हठयोग पर विचार करना है क्योंकि कबीर के शब्दों में हठयोग ही का रूप मिलता है।

इठयोग का सारभूत तत्व तो बलपूर्वक ईश्वर से मिलना है। उसमें शारीरिक श्रीर मानसिक परिश्रम की श्रावश्यकता विशेष रूप से पड़ती है। शरीर को श्रिधिकार में लाने के लिए कुछ श्रासनों का श्रभ्यास करना पड़ता है—ख़ासकर श्वास का श्रावागमन संचालित करना पड़ता है। श्रीर भन को रोकने के लिए ध्यानादि की श्रावश्यकता पड़ती है। श्योग-सूत्र के निर्माता पतंजलि ने (ईसा की दूसरी शताब्दी पहले) योग साधन के लिए श्राठ श्रंग माने हैं। वे कमशाः इस प्रकार हैं:—

१यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावंगानि [पतंजिब योगदर्शन २—साधनपाद, सुत्र २६

१ यम

२ नियम

<sup>\*</sup>३ श्रासन

४ प्राणायाम

५ प्रत्याहार

६ धारणा

७ ध्यान श्रीर

८ समाधि

यम श्रीर नियम में श्राचार को परिष्कृत करने की श्रावश्यकता पड़ती है। यम में श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपिश्रह होना चाहिए। वियम में पिवत्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रिश्यान की प्रधानता है। श्रीसन में ईश्वरीय चिंतन के लिए शरीर की भिनन-भिन्न स्थितियों का विचार है। शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें वह स्थिर होकर हृदय को ईश्वरीय चिंतन के लिए उत्साहित करें। श्रासन पर श्रिकार हो जाने पर योगी शीत श्रीर ताप से प्रभावित नहीं होता। श्रिवसंहिता के श्रनुसार ५४ श्रासन हैं। अनमें से चार मुख्य हैं— सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन श्रीर स्वस्तिकासन। प्रत्येक श्रासन से शरीर का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त बनता हैं। शरीर रोग-रहित हो

[पतंजित योग-सूत्र २-साधनपाद, सूत्र ३०

ेशीच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि

| नियमः [                        | "             | 73 | "  | सूत्र ३२ |
|--------------------------------|---------------|----|----|----------|
| <sup>3</sup> स्थिर सुखमासनम् [ | <b>&gt;</b> 7 | "  | ** | सूत्र ४६ |
| 'तता द्वनद्वानभिषातः           | 57            | "  | ,, | सूत्र ४८ |
| 0 0 0 0                        |               | Ď  |    |          |

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>चतुरशीत्यासनानि संति नाना विधानि च

शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लांक पध

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>तत्राहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिप्रहायनमाः

जाता है।

प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम से तात्पर्य यही है कि वायु-स्नायु या (Vagus Nerve) स्नायु-केन्द्रों पर इस प्रकार अधिकार प्राप्त कर लिया कि श्वासोच्छ्रवास की गति नियमित और नाद्युक्त (rhythmic) हो जाय। आसन के सिद्ध हो जाने पर ही श्वास और प्रश्वास की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित होती है। प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और मन में एकाग्रता की योग्यता आ जाती है। प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष नाम हें। प्रश्वास (बाहर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचक है, श्वास (भीतर जाने वाली वायु) को प्रक कहते हैं और भीतर रोकी जाने वाली वायु कुंभक कहलती है। शिवसंहिता में प्राणायाम करने की आरंभिक विधि का सुन्दर निरूपण किया गया है।

फिर बुद्धिमान ऋपने दाहिने ऋँगूठे से पिंगला (नाक का दाहिना

प्राणायामः [ पतंजित योगसूत्र २-साधनपाद, सूत्र ४६ वतः स्रीयते प्रकाशावरणम् [ ,, ,, सूत्र ४२ धारणा सु च योग्यता मनसः [ पतंजित योगसूत्र,

-र--साधनपाद, सूत्र ४३

<sup>3</sup>ततश्च द्वांगुष्टेन विरुद्धय पिंगलां सुधी इंडया प्रयेद्वायुं यथाशक्या तु कुम्भयेतु ततस्यक् वा पिंगलयाश्चनैरव न वेगतः

[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २२ पुनः पिंगल्याऽऽपूर्वश्यथाशक्त्य तु कुम्भयेत इस्या रेच्येद्वायुं न वेगेन शनैः शनैः

[ शिवसंहिता, तृतीय पटल, रलोक २३

<sup>ै</sup>तस्मिन्स्सति श्वास प्रश्वास योगैत विच्छेदः

भाग) बंद करे। इडा (बाँये भाग) से साँस भीतर र्खांचे, श्रीर इस प्रकार यथाशक्ति वायु श्रंदर ही बंद रखे। इसके पश्चात् जोर से नहीं, धीरे-धीरे दाहिने भाग से माँस बाहर निकाले। फिर वह दाहिने भाग से साँस खींचे, श्रीर यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बाँये भाग से जोर से नहीं, धीरे-धीरे वायु बाहर निकाल दे।

प्रत्याहार में इंद्रियाँ अपने कार्यों से अलग हट कर मन के अनुकृत हो जाती हैं। अपने निषयों की उपेक्षा कर इद्रियाँ चित्त के खरूप का श्रनुकरण करती हैं। ने साधारण मनुष्य श्रपनी इंद्रियों का दास होता है। इंद्रियों के टु:ख से उसे टु:ख होता है श्रीर मुख से मुख । योगी इससे भिन्न होता है। यम, नियम, श्रासन श्रीर प्राखायाम की साधना के बाद वह अपनी इंद्रियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता है। जब वह नहीं देखना चाहता तो उसकी ऋाँखें बाह्य पदार्थ के चित्र को ग्रहण ही नहीं करतीं. चाहे वे पूर्ण रूप से खुली ही क्यों न हीं । जब वह स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी जिह्ना सारे पदार्थों का स्वाद गुरा अनुभव ही न करे चाहे वे उस पर रखे ही क्यों न हों। यही नहीं, वे इंद्रिया मन के इतने वश में हो जाती हैं कि मन की वांछित वस्त्एँ भी वे मन के समज रख देती हैं। यदि मन संगीत सुनना चाहता है तो कर्णेंद्रिय मधर से मधर शब्द-तरंगों को प्रहरण कर मन के समीप उपस्थित कर देती है। यदि मन सुन्दर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र चित्र-तरंगी को ग्रहण कर मन के पटल पर मुन्दर चित्र श्रंकित कर देता है। कहने का ताल्पी यही है कि इंद्रियाँ मन के स्वरूप ही का अनुकरण करने लगतो हैं। प्राणायाम से मन तो नियंत्रित होता ही है, प्रत्याहार

<sup>े</sup>स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः [ पर्तजित योग-सूत्र, २—साधनपाद, सूत्र ५४

<sup>े</sup>ततः परमावश्यतोन्द्रियाणाम्--

पितंजिति योगसूत्र, २—साधनपाद, सूत्र ४६

से इंद्रियाँ भी नियंत्रित हो जाती हैं।

धारणा में मन किसी स्थान ऋथवा वस्तु-विशोष पर दृढ़ या केंद्रीभृत हो जाता है। वाभि, हृदय, कंठ इनमें से किसी एक पर, एक समय में मन चक्कर लगाता रहे। यहाँ तक कि वह स्थान चित्र का रूप लेकर स्पष्ट सामने ऋग जाय।

ध्यान में श्रनवरत रूप से वस्तु-विशेष पर चिंतन कर<sup>2</sup> श्रन्य विचारों की सीमा से मन की बाहर कर देना होता है! एक ही बात पर निरन्तर रूप से मन की शक्तियों को एकाग्र करने की श्रावश्यकता है।

धारणा श्रीर ध्यान के बाद समाधि श्राती है। समाधि में एकाश्रता चरम सीमा पर पहुँच जाती है। जिस वस्तु-विशेष का ध्यान किया जाता है, उसी वस्तु का श्रातंक सारे हृदय में इस प्रकार हो जाय कि हृदय श्रपने श्रस्तित्व ही को भुला दे। केवल एक भाव—एक विचार ही का प्रकाश रह जाय। उसी प्रकाश में हृदय समा जाय <sup>3</sup> मन शरीर से मुक्त होकर एक श्रनंत प्रकाश में लीन हो जाय। <sup>3</sup> यही तीनों धारणा, ध्यान, समाधि मिलकर संयम का रूप लेते हैं। <sup>4</sup>

कबीर के 'शब्दों' में हमें योग के इन स्राठ संगा का रूप तो मिलता है पर बहुत विकृत । उसमें केवल भाव है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है । हम कबीर के 'शब्दों' में यम का विशेष विवरण पाते हैं।

<sup>ै</sup>देश बन्धश्चित्तस्य धारणा— रे—विभूतिपाद, सूत्र १

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम् -- ,, सूत्र २

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>तदेवार्थमात्र सिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः--

३-विभूतिपाद, सूत्र ३

४घटाद्भिन्नं मनः कृत्वा ऐक्यं कुर्यात् परात्मनि समाधिं तं विजानीयान्तक संज्ञा दशादिभिः—

घेरंड संहिता, सप्तमोपदेश, रतोक ३

<sup>&</sup>quot;त्रयमेकत्र संयमः [ पतंजित योग-सूत्र ३—विमूतिपाद, सूत्र 🤒

#### यम:--

#### ( अप्र ) त्र्यहिसा

मांस श्रहारी मानवा
परतछ राचस श्रङ्ग,
तिनकी सङ्गति मत करा
परत भजन में भङ्ग।
जोरि कर जिबहै करे,
कहते हैं ज हजाज,
जब दफतर देखीगा दई,
तब हुँगा कीन हवाला।

#### (श्रा) सत्य

सॉई सेती चोरिया चोरां सेती गुम जायौगारे जीवया, मार पढ़ेगी तुमा।

#### इ) ग्रस्तेय

कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ कपट का हेत, जालू कजी कनीर की तन राता मन सेत

### (ई) ब्रह्मचर्य

नर नारी सब नरक हैं, जब जग देह सकाम, कहै कबीर से राम के, जे सुसिरें निहकाम। ( उ ) ऋपरिम्रह

कदीर तब्ना टोकयी, लीए फिरे सुभाइ, राम नाम चीन्हें नहीं, पीतिल ही के चाड़।

कवीर ने श्रासन श्रीर प्राणायाम का महत्व प्रभावशाली शब्दों में वतलाया है। इसी के द्वारा उन्होंने यह समभाने का प्रत्यन किया है कि शरीर की शक्तियों को सुसंगठित कर उत्तेजित करने से परमात्मा से मिलन हो सकता है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने घारणा, घ्यान श्रीर समाधि पर विशेष नहीं कहा, पर उनके प्राणायाम से यह लचित श्रवश्य हो गया है कि ध्यान श्रीर समाधि ही के लिये प्राणायाम की श्रावश्यकता है। प्राणायाम के श्रम्यास से प्राण-वायु के द्वारा शरीर में स्थित वायुनाड़ियाँ श्रीर चक्र उत्तेजित होते हैं श्रीर उनमें शक्ति श्राती है। इन्हों वायु-नाड़ियों श्रीर चक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य में यौगिक शक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं। शिवसंहिता के श्रनुसार शरीर में २,५०,००० नाड़ियाँ हैं। इनके बिना शरीर में प्राणायाम का कार्य नहीं हो सकता। दस नाड़ियाँ श्रीधक महत्व की हैं। वे ये हैं:—

१—इडा— (शरीर की बाईं श्रोर)
२—पंगला— (,, दाहिनी श्रोर)
३—सुपुम्णा— (,, के मध्य में)
४—गधारी— (बाईं श्रांख में)
५—हस्तिजिह्ना— (दाहिनी श्रांख में)
६—पुष्प— (दाहिने कान में)
७—यशस्विनी— (वार्ये कान में)
६—ग्रुलमबुश— (सुख में)
६—ग्रुल्ह— (लिंग स्थान में)
१०—शंखनी— (मूल स्थान में)

इन दम नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं। इडा, पिंगला श्रीर सुपुम्णा। इडा मेरु-दंड (Spinal Column) की बाई श्रीर है। वह सुपुम्णा से लिपटती हुई नाक की दाहिनी श्रीर जाती हैं। पिंगला नाड़ी मेर्रु-दंड की दाहिनी श्रीर है। वह सुपुम्णा से लिपटती हुई नाक की बाई श्रीर जाती हैं। दोनों नाड़ियाँ समाप्त होने से पहले एक दूसरे को पार कर लेती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ मृलाधार चक (गुह्य स्थान के समीप—Plexus of Nerves) से श्रारंभ होती हैं श्रीर नाक में जाकर समाप्त होती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ श्राधुनिक शरीर-विज्ञान में 'गैंग्लिएटेड कार्ड स' (Gangliated Chords) के नाम से पुकारी जा सकती हैं ?

तीसरी सुषुम्णा इडा श्रीर पिंगला के मध्य में है । उसकी छुः स्थितियाँ हैं, छुः शक्तियाँ हैं, श्रीर उसमें छुः कमल हैं। वह मेरु-इंड में से जाती है। वह नाभि-प्रदेश से उत्पन्न होकर मेरु-इंड से होती हुई ब्रह्म-चक्र में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी कंठ के समीप श्राती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग तो त्रिकुटी (दोनों भोंहों के मध्य स्थान) लोब अव् इंटैलिजेंस (Lobe of Intelligence) में पहुँच कर ब्रह्म-रंघ से मिलता है श्रीर दूसरा भाग सिर के पीछे से होता

<sup>ै</sup>इडा नाम्नी तु या नाडी वाम मार्गे व्यवस्थिता सुषुम्णायां समाश्चिष्य दच्च नासापुटे गता...

<sup>[</sup>शिवसंहिता, द्वितीय पटल, रबोक २४ <sup>२</sup>पिंगला नाम या नाही दच मारों व्यवस्थिता मध्य नाहीं समारिलण्य वाम नासापुटे गता...

<sup>[</sup>शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २६ <sup>3</sup>इडा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्या या भवेत्सलु षट स्थानेषु च षटशक्तिं षटपद्यं योगिनो विदुः

<sup>[</sup>शिवसंहिता, द्वितीय पटख, श्लोक २७

हुआ ब्रह्म-रंध्र में आ मिलता है। योग में इसी दूसरे भाग की शक्तियों की वृद्धि करना आवश्यक माना गया है। इन तीन नाड़ियों में सुषुम्णा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है।

इस सुषुम्णा नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशिक्त) निवास करती है। वज कुंडलिनी प्राणायाम से जागत हो जाती है, तो वह सुषुम्णा के सहारे आगे बढ़ती है। सुषुम्णा के भिन्न-भिन्न अंगों (चक्रों) से होती हुई और उनमें शिक्त डालती हुई वह कुंडलिनी ब्रह्म-रंध्र की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती है वैसे मन भी शिक्तयाँ प्राप्त करता जाता है। अन्त में जब यह कुंडलिनी सहस्व-दल कमल में पहुँचती है तो सारी यौगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं और योगी मन और शरीर से अलग हो जाता है। आतमा पूर्ण स्वतन्त्र हो जाती है।

सुषुम्णा की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कुंडलिनी आगे बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं सुषुम्णा में छः चक्र हैं।

सब से नीचे का चक बेसिक प्लेक्सस (Basic Plexus) कहलाता है। यह मेरु-दंड के नीचे तथा गुद्ध और लिंग के मध्य में रहता हैं। इसमें चार दल होते हैं। इसका रंग पीला माना गया है और इसमें गणेश का रूप ही आराधना का साधन है। इसके चार दल अस्त्रों के संयुक्त हैं—व श ष स। इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है

रैदि मिस्टीरियस कुंडिंबनी (रेबे) पृष्ठ ३६

तत्र विद्युत्वताकारा कुंडिबी पर देवता
सार्द्धतिकरा कुटिबा सुषुम्णा मार्ग संस्थिता—

[ शिवसंहिता, द्वितीय पटक, श्लोक २३

पुदा द्वयंतुरतश्चोध्वं मेटैकांगुलस्त्वधः
पुवं चास्ति समं कंदं समत्वांच तुरंगुलम्—

[ शिवसंहिता, पंचम पटक, श्लोक ४

जिसमें कुंडलिनी, वेगस नर्व (Vagus Nerve) निवास करती है । उसका शरीर सर्प के समान साढ़े तीन बार मुझा हुआ है और वह अपने मुख में अपनी पूँछ दबाए हुए है । वह सुपुम्णा नाड़ी के छिद्र के समीप स्थित हैं।

उसका रूप इस प्रकार है :---

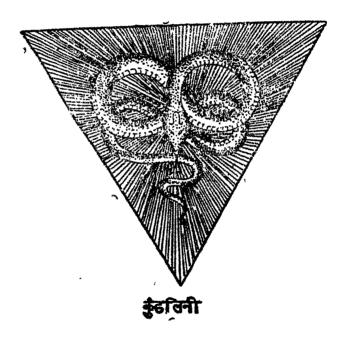

कुंडलिनी, वेगस नर्व (Vagus Nerve) ही हठयोग में चड़ी

ेमुले निवेश्य सा पुच्छं सुषुम्या विवरे स्थिता— [शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ४७

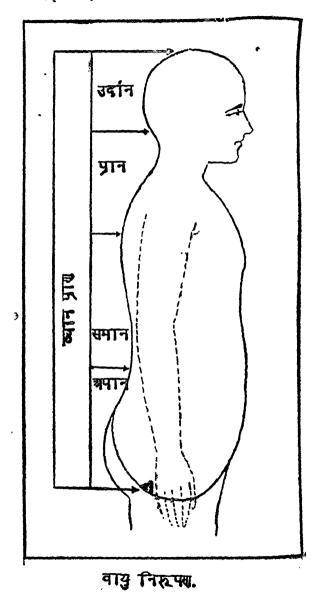

चित्र १

शक्ति है। वह संसारे की सृजन-शक्ति हैं। वह वाग्देवी है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। वह सर्प के समान होती है और अपनी ही ज्योति से आलोकित है। इस कुंडिलनी के जाग्रत होने की रीति समभने के पहले पंच-प्राण का ज्ञान आवश्यक है। यह प्राण एक प्रकार को शक्ति है जो शरीर में स्थित होकर हमारे शारीरिक कार्यों का सचालन करती है। इसे वायु भी कहते हैं। शरीर के मिन्न-भिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके भिन्न-भिन्न नाम हो गए हैं। शरीर में दस वायु है। प्राण, अपन, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनज्ञय। इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हैं। प्राण-वायु हृदय-प्रदेश का शासन करती है। अपान नाभि के नीचे के भागों में व्याप्त है समान नाभि-प्रदेश में हैं। उदान कंठ में है और व्यान सारे शरीर में प्रवाहित है। इसका रूप चित्र १ में देखिए।

योगी इन सब प्रकार की वायुत्र्यां को नाभि की जड़ से ऊपर उठाता है ऋौर प्राणायाम के द्वारा उन्हें साधता है। इन्हीं वायुत्र्यों की साधना कर सूर्यभेद-कुंभक प्राणायाम की विशिष्ट किया द्वारा वह योगी मृत्यु का विनाश करता है ऋौर कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत करता है। ४ इस

[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल. श्लोक २४

<sup>र</sup>सुप्ता नागोपमा द्योषा स्फुरता प्रभया स्वया...

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ४८

<sup>3</sup>प्रागोऽपान समानश्चोदान न्यानी तथैत च नागः कूर्मश्च कुकरो देवदत्तो धनक्षय...

[ घेरंड संहिता, पंचम उपदेश, रतोक ६० १ कु: भकः स्पर्भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशकः बोधयेत कुराडली शक्तिं देहानलं विवर्धयेत्—

ि घेरंड संदिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६ म

<sup>&#</sup>x27;जगस्तंसृष्टि रूपा सा निर्माणे सतुतोद्यता बाचाम वाच्या वग्देवी सदा दंदेनंमस्कृता —

प्रकार कुंडिलिनी के जाग्रत करने के लिए इन पंच प्राणों के साधन की भी श्रावश्यकता है। क्वीर ने इन वायुश्रों के संबंध में श्रानेक स्थानों पर लिखा है:—

तिन बिनु बाणै धनुष चढ़ाइयें
इहु जरा बेध्या भाई,
दह दिसी बूड़ी पवन मुखावे
डोरि रही जिव लाई।

+ + +

पृथ्वी का गुण पानी सोष्या
पानी तेल मिलावहिंगे,।
तेज पवन मिलि, पवन सबद मिलि
ये कहि गालि तवावहिंगे।

+ + +

उलटी गंग नीर बहि श्राया
श्रमृत धार खुवाई,
पाँच जने सो सँग कर लीन्हें
चलत खुमारी जागी।

+ +

मूलाधार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दरदुरी सिद्धि (मेदक के समान उछलने की शक्ति) प्राप्त होती है श्रीर शनैः शनैः वह पृथ्वी को संपूर्णतः छोड़ कर श्राकाश में उड़ सकता है। शरीर का तेज उत्कृष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो जाता है, बुद्धि श्रीर सर्वज्ञता श्राती है। वह कारणों के सहित भूत, वर्तमान श्रीर भविष्य

<sup>ै</sup>यः करोति सदा ध्यानं मूलाधारे विचच्याः तस्य स्याद्दुँरी सिद्धि भूँमित्यागक्रमेया वै— [शिवसिद्धंता, पंचम पटल के ६४, ६४, ६६, ६० श्लोक

जान जाता है। यह न सुनी गई विद्याश्रों को उनके रहस्यों सहित जान जाता है। उसकी जीभ पर सदैव सरस्वती नाचती है। वह जपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह जरा, मृत्यु श्रीर श्रगणित कष्टों को: नष्ट कर देता है। उस चक्र का रूप इस प्रकार है:—

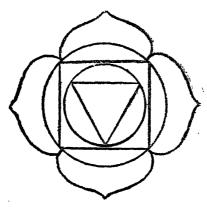

#### मुलाधार चकु

### (२) स्वाधिष्ठान चक्र

यह चक लिंगमूल में स्थित है। शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे हाइपोगास्ट्रिक प्लेक्सस (Hypogastric Plexus) कह सकते हैं। इसमें छः दल होते हैं। इसके संकेताच्चर हैं ब, भ, म, य, र, ल। इसका नाम स्वाधिष्ठान चक है। यह चक्र रक्त वर्ण है। जो इस चक्र पर चिंतन करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएँ प्यार करती हैं। वह विश्व

१ द्वितीयंतु सरोजं च निंगमूने व्यवस्थितम् बादिनांतं च षड्वर्षं परिभास्वर षड्दन्तम्— [ शिवसंहिता, पंचम पटन, श्लोक ७४

भर में बंधन मुक्त और भय रहित होकर घूमता है। वह ऋषिमा श्रोर ख़िमा सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है।

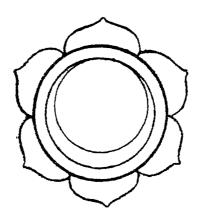

### स्वाधिष्ठान चक्र

#### (३) मिएपूरक चक्र

यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। यह सुनहले रंग का है, इसके दश दल हैं। इसके दलों के संकेताचर हैं ड, ढ, ख, त, थ, द, ध, न, प, फ। इसे शरीर-विद्यान के अनुसार कदाचित् सोलर प्लेक्सस Solar Plexus) कहते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से योगी पाताल (सदा सुख देने वाली) सिद्धि प्राप्त करता है। वह इच्छाओं का स्वामी, रोग श्रीर दुःख का नाशकर्ता हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश

<sup>&#</sup>x27;तृतीयं पंकजं नाभौ मिथपूरक संज्ञकम् दशार' बाफिकांतार्थं सोभितं हेमवर्णंकम् । शिवसंहिता, प'चम पटल, श्लोक ७३

कर सकता है। वह स्वर्ण बना सकता है और छिपा हुआ ख़जाना भी देख सकता है।

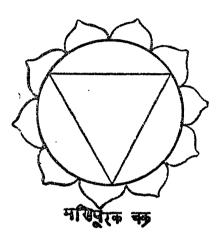

### (४) अनाहत चक

यह चक्र हृदय-स्थल में रहता है। इसके बारह दल होते हैं। इसके संकेताच् र हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, भ, अ, ट, ठ। यह रक्त वर्ण है। शरीर-विज्ञान के अनुसार यह कारडियक प्लेक्सस (Gardiac Plexus) कहा जा सकता है। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है। मृत, भविष्य और वर्तमान जानता

<sup>े</sup> हृद्ययेऽनाहतं नाम चतुर्थं पंक्लं भवेत् । कादिशंतांर्थं संस्थानं द्वादशारसमन्वितम् । श्रतिशोर्णं वायु बीजं प्रसादस्थानमीरितम् ॥ [शिवसंहिता, पंचम पटल, रलोक म३

है। वह वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति (आकाश में जाने की शक्ति) मिल जाती है। इस चक का रूप इस प्रकार है:-

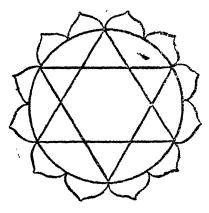

#### मनास्त क

कबीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :--द्वादस दुख श्राभिश्रंतर भ्यंत, तहाँ प्रभु पाइसि कर हो च्यंत । श्रमिकन मिलन धरम नहीं छाडां, दिवसे न राति नहीं है ताहाँ। शब्द ३२=

(५) विशुद्ध चक

यह चक्र कंठ में स्थित है। इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की भाँति है। इसमें १६ दल हैं, यह खा-धानि का स्थान है। इसके संकेताक्तर हैं श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, ल, ए, ऐ, श्रो, श्रो, श्रं, श्रः।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कंठस्थानस्थितं पद्मं विशुद्धं नामपंचमम्। सुहेमाभं स्वरोपेतं षोडशस्वर संयुतम्॥ शिवसंहिता, पंचम पटल, रलोक ६०

शरीर-विज्ञान के श्रनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्सस (Pharyngea! Plexus) कह सकते हैं। जो इस चक्र पर क्वंतन करता है वह बास्तव ं में योगेश्वर हो जाता है। वह चारों वेदों को उनके रहस्यों के साथ समक्त सकता है। जब योगी इस स्थान पर श्रपना मन केंद्रित कर कुद्ध होता है तो तीनों लोक काँप उठते हैं। वह इस चक्र पर ध्यान करते ही बहिजंगत का परित्याग कर श्रंतजंगत में रमने लगा है। उसका शारीर कभी निर्वल नहीं होता श्रीर वह १,००० वर्ष तक शक्ति-सहित जीवन व्यतीत करता है।

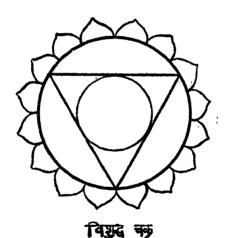

(६) आज्ञा चक

यह चक त्रिकुटी (भौंहों के मध्य ) में स्थित है। र इसमें दो दल

<sup>े</sup>श्राज्ञापद्मं भ्रुवोर्मध्ये हत्तोपेतं द्विपत्रकम् शुक्ताभं त महाकालः सिद्धो देव्यत्र हार्किनी— शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १६

हैं, इसका रंग श्वेत है, संकेताज्ञर ह श्रौर ज्ञ हैं। शरीर-विज्ञान के श्रनुसार इसे केवरनस 'क्लेक्सस (Cavernous Plexus) कह सकते हैं। यह प्रकाश-बीज है, इस पर चिंतन करने से ऊँची से ऊँची

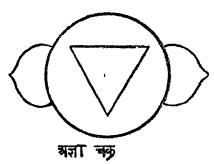

सफलता मिलती है। इसके दोनों श्रोर इडा श्रौर पिंगला हैं वहीं मानो क्रमशः बरणा श्रौर श्रसी हैं श्रौर यह स्थान वाराणसी है। यहाँ विश्वनाथ का वास है।

कुराडिलिनी सुषुम्णा के छः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंश्र पहुँचती है। वहाँ सहस्र-दल कमल है, उसके मध्य में एक चन्द्र है। उस त्रिकोण भाग से जहाँ चन्द्र है, सदैव सुधा बहती है। वह सुधा इडा नाड़ी द्वारा प्रवाहित होती है। जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्म-रंश्र से जो श्रमृत प्रवाहित होता है उसका शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य द्वारा हो जाता है श्रीर इस प्रकार वह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर

<sup>े</sup>पुतदेव परंतेजः सर्वतन्त्रेषु मान्नियाः । चिन्तयित्वा सिद्धिं सभते नात्र संशयः ।

शिवसंहिता, पंचम पटल, रलोक ६८ <sup>२</sup>मृताधारे हि यत्पद्म चतुष्पत्रं व्यवस्थितम् । तत्र मध्यहि या योनिस्तस्यां सूर्यो ब्यवस्थितः । [शिवसंहिता, पंचम पटल, रलोक १०६

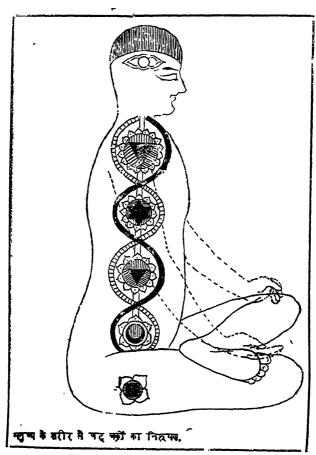

नाड़ियों सहित मनुष्य के शरीर में षट् चक चित्र २

वृद्ध होने लगता है। यदि साधक इस प्रवाह को किसी प्रकार रोक दें श्रीर सूर्य से शोषण न होने दे तो उस सुधा को वह अपने शारीर की शिक्तियों की वृद्धि करने में लगा सकता है। उस सुधा के उपयोग से वह अपना सारा शरीर जीवन की शिक्तियों से भर लेगा और यदि उसे तचक सर्प भी काट ले तो उसके सर्वांग में विष नहीं फैल सकता।

सहस्र-दल कमल तालु-मूल में स्थित है। वहीं पर सुषुम्णा का छिद्र है। यही ब्रह्म-एं कहलाता है। तालु-मूल से सुषुम्णा का नीचे की श्रोर विस्तार है। श्रेत में वह मूलाधार चक्र में पहुँचती है। वहीं से कुंडिलिनी जाग्रत होकर सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती है श्रीर श्रंत में ब्रह्म-रंध्र में पहुँचती है। ब्रह्म-रंध्र में ब्रह्म की स्थिति है जिसका ज्ञान योगी सदैव प्राप्त करना चाहता है। इस रंध्र में छः दरवाजे हैं जिन्हें कुंडिलिनी ही खोल सकती है। इस रंध्र का रूप विंदु (०) रूप है। इसी स्थान पर 'प्राया-शक्ति' संचित की जाती है। प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति में इसी विंदु में श्रात्मा ले जाई जाती है। इसी विंदु में श्रात्मा शरीर से स्वतंत्र होकर 'सोऽहं' का श्रनुभव करती है। मनुष्य के शरीर में षट्चकों का निरूपण चित्र २ में देखिए।

कबीर ने श्रपने शब्दों में इन चक्रों का वर्णन विस्तार से तो नहीं किंतु साधारण रूप से किया है। उदाहरणार्थ एक पद लीजिए:—

रहरुयोग प्रदीपिका पृष्ठ ४३ श्वतः उध्वं तालुमूले सहस्रारं सरोस्हम् श्वति यत्र सुषुम्णाया मूलं सिववरं स्थितम्— [शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १२० तालुमूले सुगुम्णा सा श्रधीवन्त्रा प्रवर्तते— [शिवसंहिता; पंचम पटल श्लोक, १२९ ,

(ब्रह्म-रंध्र के विंदु पर)

ब्रह्म त्रागित में काया जारे, त्रिकुटी संगम जागे, कहै कबीर सोई जोगेस्वर सहज सुन स्यो लागे। कबीर प्रंथावली, शब्द ६६

सहज सुन्न हरू विरवा उपजा भारती जलहर सोख्या, कहि कबीर हो ताका सेवक जिन यहु विरवा देख्या।

शब्द १०८

जन्म मरन का मय गया, गोविन्द जव लागी, जीवत सुन्न समानिया, गुरु साखी जागी।

হাতহ ৩ ই

रे मन बैठि किते जिन जासी ।
उज्जटि पवन षट चक्र निवासी,
तीरथ राज गंग तट वासी ।
गगन मंडज रिव सिस दोइ तारा,
उजटी कूँची जाग किवारा ।
कहै कवीर भया उजियारा,
पंच सारि एक रहा। निवारा ।

प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान श्रीर समाधि के रूप में पहिचान कर कवीर ने उनका एक साथ ही वर्णन कर दिया है। हम कबीर को योग-शास्त्र का पूर्ण पंडित उनके केवल सत्संग ज्ञान से नहीं मान सकते। धारणा, ध्यान श्रीर समाधि का संमिश्रणा हम उनके रेखतों में

व्यापक रूप से पाते हैं। न तो उन्होंने घारणा का ही स्वरूप निर्घारित किया है श्रीर न ध्यान एवं समाधि ही का। तीनों की 'त्रिवेनी' उन्होंने एक साथ ही प्रवाहित कर दी है। इस स्थल को समभ्रते के लिये उनके वे रेख़ते जिनमें उन्होंने प्राणायाम के साथ घारणा, ध्यान श्रीर-समाधि का वर्णन किया है उद्धत करना श्रयुक्तिसंगत न होगा।

> देख वोजूद में श्वजब बिसराम है होथ मौजूद तो सही पानै, फोरि मन पवन को घेरि उजटा चढे ्र पाँच पञ्चीस को उत्तरि जावै। सुरत का डोर सुख सिंघ का मूलना घोर की सोर तह नाद नीर बिन कंवल तह देखि श्रति फूलिया कहै कब्बीर सन भँवर चक्र के बीच में कंबल श्रति फ़्लिया तास का सुक्ख कोई संत कुलुफ नी द्वार भ्री पवन का रोकना तिरकटी सद्ध सन भँवर श्रानै. सबद की घोर चहुँ श्रोर ही होत है श्रधर दरियाव को सुक्ख मानै, कहै कब्बीर यों मूल सुख सिंध में जनम श्रीर मरन का भर्म भाने। गंग श्रीर जमन के बाट को खोजि खे भँवर गुँजार तहें करत सरसुती नीर तह देखु निर्मल बहै तास के नीर पिये प्यास ·पांच की प्यास तहं देखि पूरी भई तीन ताप तहँ जगे

कहै कब्बीर यह अगम का खेल है '

गैन्न का चांदना देख माँही।
गड़ा निस्सान तह सुन्न के बीच में

उन्नाट के सुरत फिर नहि आवै,
दूध को मध्य करि धिर्त न्यारा किया

बहुरि फिर तत्त में ना समावै,
माड़ि मध्यान तह पाँच उन्नटा किया

नाम नौनीति ले सुन्स फेरी,
कहै कब्बीर यों सन्त निर्भय हुआ

जनम और मरन की मिटी फ्रोरी।

# स्रफ़ीमत और कबीर

इहस्यवाद का श्रांतिम लच्य है आत्मा श्रोर परमात्मा का मिलन 🕨 इस मिलन में एक बात आवश्यक है। वह आत्मा की पवित्रता है। यदि श्रात्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कट श्राकांचा होने पर भी पवित्रता नहीं है तो परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। श्रात्मा की सारी श्राकांचा घनीभूत होकर पवित्रता की समता नहीं कर सकती। पवित्रता में जो शक्ति है वह स्त्राकां वा में कहाँ ? स्त्राकां वा न होने पर भी पवित्रता दैवी गुर्गो का श्राविर्माव कर सकती है। उसमें श्राध्यात्मिक तत्व की वे शक्तियाँ स्रांतर्निहित हैं जिनसे ईश्वर को स्ननुभूति सहज ही में हो सकती है। यह पवित्रता उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, छल, कुरुचि श्रीर ऋस्तेय का बहिष्कार है। वासना का कलुषित व्यभिचार हृदय को मलीन न होने दे। छल का व्यवहार मन के विचारों को विकृत न होने दे। कुरुचि का जघन्य पाप हृदय की प्रतृत्तियों को बुरे मार्ग पर न ले जाय श्रीर श्रस्तेय का श्रातंक दृदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे ! इन दोषों के ज्ञातंक से निकल कर जब ज्ञात्मा अपनी प्राकृतिक किया करती हुई जीवन के ऋङ्ग प्रत्यग में प्रकाशित होती है तो उसका वह श्रालोक पवित्रता के नाम से पुकारा जाता है। यह पवित्रता ईवरीय मिलन के लिये श्रावश्यक सामग्री है। जलालुद्दीन रूमी ने यही बात श्रपनी मस-नवी के ३४६० वें पद्य में लिखी है. जिसका भावार्थ यह है कि 'श्रपने श्रहम् की विशेषताश्रों से दूर रह कर पवित्र बन, जिससे तू श्रपना मैल से रहित उज्ज्वल तत्व देख सके ।'

यह पित्रता केवल बाह्य न हो त्र्यांतरिक भी होनी चाहिये। स्नान कर चंदन तिलक लगाना पित्रता का लच्च्या नहीं है। पित्रता का लच्च्या है हृदय की निष्कपट श्रीर निरीह भावना। उसी पित्रता से हैं एवर प्रसन्न होता है । तभी तो कबीर ने कहा :— कहा भन्नो रचि स्वाँग बनायो, श्रंतरजामी निकट न श्रायो । कहा भयो तिजक गरेँ जपमाजा, मरम न जानें मिजन गोपाजा । दिन प्रति पस् करें हरिहाई, गरें काठ बाकी बांन न श्राई । स्वाँग सेत करगीं मिन काजी, कहा भयो गिज माजा घाजी । विन ही प्रेम कहा भयो रोए, भोतरि मैंजि बाहरिकहा घोए । गजाज स्वाद भगति नहीं धीर, चीकन चेंदवा कहें कबीर ।

सारी वासनात्रों को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा से मिलन का मार्ग है ! उसी पिलत स्थान में परमात्मा निवास करता है जो दर्पण के समान स्वच्छ श्रीर पित्रत्र है, कु-वासनात्रों की कालिमा से दूर है। रूमी ने ३४५६ वें पद्य में कहा है :— 'साफ़ किये हुये लोहे की भाँति जङ्ग के रङ्ग को छोड़ दे, श्रपने तापस-नियोग से जङ्ग-रहित दर्पण जन।' इसी विषय की विवेचना में उसने चित्र-कला के संबंध में ग्रीस श्रीर चीन वालों के वाद-विवाद की एक मनोरझक कहानी भी दी है, उसे यहाँ लिख देना श्रनुगयुक्त न होगा।

चित्रकला में श्रीस श्रीर चीनवालों के वाद-विवाद की कहानी चीनवालों ने कहा—'' हम लोग श्रच्छे कलाकार हैं।'' श्रीसवालों ने कहा—''हम लोगों में श्रिधिक उत्क्रष्टता श्रीर शक्ति है।''

रे४६८, सुन्नतान ने कहा —''इस विषय में तुम दोनों की परीन्ता लूँग। श्रीर तब यह देख्ँगा कि तुममें से कौन श्रिधिकार में सच्चा उतरता ।" ३४६९, चीन श्रीर श्रीसवाले वाग्युद्ध करने लगे, श्रीसवाले विवाद से इट गये।

३४७०, तब चीनियों ने कहा-"'हमें कोई कमरा दे दीजिये श्रीर श्राप हुलोग भी अपने लिए एक कमरा ले लीजिये।''

३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के संमुख थे। चीनियों ने एक कमरा ले लिया, ग्रीसवालों ने दूसरा।

३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सी रंग दे दियें जायाँ। राजा ने श्रपना ख़ज़ाना खोल दिया कि वे (श्रपनी इच्छित वस्तुएँ) पा जायाँ।

३४७३, प्रत्येक प्रातः राजा की उदारता से, ख़जाने की श्रोर से चीनियों को रंग दे दिये जाते।

२४७४, ग्रीसवालों ने कहा—''हमारे काम के लिये कोई रंग की आवश्यकता नहीं, केवल जंग छुड़ाने की आवश्यकता है।''

३४७५, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और साफ़ करने में लग गए वे (वस्तुएँ) श्राकाश की भाँति स्वच्छ श्रीर पवित्र हो गईं।

२४७६, श्रनेक रंगता की शूत्य की श्रोर गित है, रंग बादलों की भाँति है श्रीर शूत्य रंग चंद्र की भाँति।

२४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश श्रीर वैभव देखते हो, उसे समक लो कि वह तारों, चंद्र श्रीर सूर्य से श्राता है।

३४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया, वे अपनी प्रसन्नता की दुंदुभी बजाने लगे।

३४७६, राजा श्राया श्रीर उसने वहाँ के चित्र देखे। जो हश्य उसने वहाँ देखा, उससे वह श्रवाक् रह गया।

३४८०, उसके बाद वह श्रीसवालों की स्रोर गया, उन्होंने बीच का परदा हटा दिया है।

३४८१, चीनवालों के चित्रों का श्रीर उनके कला-कायों का प्रतिविंव इन दीवारों पर पड़ा जो जंग से रहित कर उज्ज्वल बना दी गई थीं।

३४८२, जो कुछ, उसने वहाँ (चीनवालों के कमरे में ) देखा था, यहाँ श्रीर भी सुन्दर जान पड़ा। मानों श्राँख श्रपने स्थान से छीनी जा रही थी।

३४८३, ग्रीसवाले, स्त्रो पिता ! स्फ्री हैं । वे अध्ययन, पुस्तक स्त्रीर ज्ञान से रहित (स्वतंत्र) हैं ।

३४८४, किन्तु उन्होंने श्रापने हृदय को उज्ज्वल बना लिया है श्रीर उसे लोभ, काम, लालच श्रीर घृणा से रहित कर पवित्र बना लिया है।

३४८५, दर्पण की वह स्वच्छता ही निस्संदेह हृदय है, जो श्रंगणित चित्रों को प्रहण करता है।

इस प्रकार ख्रात्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने की समता ख्राती है।

श्राध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि श्रात्मा परमात्मा से श्रलग रहती है, पर जैसे जैसे श्रात्मा पिवत्र बन कर ईश्वर से मिलने की श्राकांद्या में निमग्न होने लगती है वैसे वैसे उसमें ईश्वरीय विभूतियों के लद्याण स्पष्ट दीखने लगते हैं। जब श्रात्मा परमात्मा के पास पहुँचती है तो उस दिव्य संयोग में वह स्वयं परमात्मा का रूप रख लेती है। रूमी ने श्रपनो मसनवी के १५३१वें श्रीर उसके श्रागे के पद्यों में लिखा है—

जब लहर समुद्र में पहुँची, वह समुद्र बन गई ! जब बीज खेत में पहुँचा वह शस्य बन गया !

जब रोटी जीवघारी (मनुष्य) के संपर्क में श्राई तो मृत रोटी जीवन श्रीर ज्ञान से परिप्रोत हो गई।

जब मोम श्रौर ईंघन श्राग को समर्पित किये गए तो उनका श्रंधकार मय श्रन्तर-तम भाग जाज्वल्यमान हो गया ।

जब सुरमे का पत्थर भस्मीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में परिवर्तित हो गया त्रौर वहाँ वह निरीक्षक हो गया। श्रोह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो श्रपने से स्वतंत्र हो गया है श्रीर एक सजीव के श्रस्तित्व में संमिलित हो गया है।

कबीर ने इसी विचार को बहुत परिष्कृत रूप में रक्खा है । वे यह नहीं कहते कि जब लहर समुद्र में पहुँची तो समुद्र बन गई, पर वे यह कहते हैं कि हम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में उत्पन्न होकर उसी में मिलती है। रूमी तो कहता है कि जब तरंग समुद्र में पहुँची तब वह समुद्र बनी। पहले वह समुद्र अथवा समुद्र का भाग नहीं थी। कबीर का कथन है कि तरंग तो सदैव तरंगिनी में वर्तमान है। उसी में उठती श्रीर उसी में गिरती है—

> जैसे जबहि तरंग तरंगिनी, ऐसे हम दिखलावहिंगे। कहै कबीर स्वामी सुख सागर, हंसहि हंस मिलावाहिंगे॥

ऐसे स्थिति में संसार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप प्रहरण करती है। आत्मा की सेवा मानों परमात्मा को सेवा है और आत्मा का स्पर्श मानो परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संसार में उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार परमात्मा की विभूति संसार के अंग-प्रत्यंग में निवास करती रहती है। आत्मा में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा वह मनुष्यता को भूल कर विश्व की वृहत् परिधि में विचरण करने लगती है। वह मनुष्यता को पाप के कलुषित आतंक से बचाती है, पाप का निवारण करने लगती है और जो व्यक्ति ईश्वर विमुख है अथवा धार्मिक पथ के प्रतिकृत है उसे सदैव सहारा देकर उन्नति की ओर अप्रसर करती है। वह आत्मा जो ईश्वर के आलोक से आलोकित है, अन्य आत्माओं की अंधकारमयी रजनी में प्रकाश ज्योति बन कर पय-प्रदर्शन करती है। उसमें फिर यह शक्ति आ जाती है कि वह संसार के मौतिक साधनों की नश्वरता को समक्त कर आध्यात्मिक साधनों का महत्व लोगों के सामने रूपकों की भाषा में रखने लगे। उसी समय

श्रात्मा लोगों के सामने उच्च स्वर में कह सकती है कि मैं परमात्मा हूँ। मेरे ही द्वारा श्रास्तित्व का तत्व पृथ्वी पर वर्तमान है, यही रहस्यवाद की उत्कृष्ट सफलता है।

श्रात्मा के ईश्वरत्व की इस स्थिति को जलालुदीन रूमी ने श्रपनी मसनवी में एक कहानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार है:—

## , ईश्वरःव

शेख़ बायज़ीद हज्ज (बड़ी तीर्थ-यात्रा) श्रीर उमरा (छोटी तीर्थ-यात्रा) के लिये मक्का जा रहा था।

जिस जिस नगर में वह जाता वहाँ पहले वहाँ के महात्माओं की खोज करता !

- वह यहाँ वहाँ घूमता श्रीर पूछता, शहर में ऐसा कीन है जो (दिव्य) श्रंतह छि पर श्राक्षित है ?
- —ईश्वर ने कहा है— अपनी यात्रा में जहाँ कहीं तू जा; पहले तू महात्मा की खोज अवश्य कर । ख़ज़ाने की खोज में जा क्योंकि सांसारिक लाभ और हानि का नंबर दूसरा है। उन्हें केवल शाखाएँ समभ्क, अद्द नहीं।

उसने एक वृद्ध देखा जो नये चंद्र की भाँति मुका हुन्ना था; उसने उस मनुष्य में महत्मा का महत्व श्रीर गौरव देखा।

- —उसकी श्राँखों में ज्योति नहीं थी, उसका हृदय सूर्थ के समान जगमगा रहा था जैसे वह एक हाथी हो जो हिन्दुस्तान का स्वप्न देख रहा हो।
- —- ग्राँखें बंद कर सुषुप्त बन वह सैकड़ों उल्लास देखता है। जब वह ग्राँखें खोलता है, तो उन उल्लासों को नहीं देखता। श्रोह, कितना ग्रार्थ्य है!
- —नींद में न जाने कितने श्राश्चर्य-जनक-व्यापार दृष्टिगत होते हैं, नींद में हृदय एक खिड़की बन जाता है।

- —जो जागता है श्रीर सुंदर स्वप्न देखता है वह ईश्वर को जानता है। उसके चरणों की धूल श्रानी श्रांखों में लगाश्री।
- —वह बायज़ीद उसके सामने बैठ गया श्रीर उसने उसकी दशा के विषय में पूछा, उसने उसे साधू श्रीर गृहस्थ दोनों पाया।

उसने ( वृद्ध मनुष्य ने ) कहा — स्रो बायजीद, तू कहाँ जा रहा है ? अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा रहा है ?

- बायज़ीद ने कहा—प्रातः मैं काबा के लिये रवाना हो रहा हूँ ''ये' दूसरे ने कहा—''रास्ते के लिए तेरे पास क्या सामान है ?"
- —"मेरे पास दो सौ चाँदी के दिरहम हैं" उसने कहा—"देखों वे मेरे श्रॅगरखे के कोने में बँघे हैं।"
- —उसने कहा—"सात बार मेरी परिक्रमा कर ले श्रीर इसे श्रपनी तीर्थ-यात्रा काबे की परिक्रमा से श्रव्छा समभ ।"
- —"श्रीर वे दिरहम मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन! समभ तो कि तूने काना से श्राच्छी तीर्थ-यात्रा कर ली है श्रीर तेरी इच्छाश्रों की पूर्ति हो गई है।"
- "श्रौर तूने छोटी तीर्थ-यात्रा भी कर ली, श्रंनत जीवन की प्राप्ति कर ली। श्रव तूसाफ हो गया।"
  - —"क्रत्य (ईश्वर) के सत्य से, जिसे तेरी ब्रात्मा ने देख लिया है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि उसने ब्रापने ब्राधिवास से भी ऊपर सुभो खुत रखा है।"
  - "यद्यपि काबा उसके घार्षिक कर्मों का स्थान है, मेरा यह आकार भी जिसमें मैं उत्पन्न किया गया था, उसके श्रांतरतम चित् का स्थान है।"

"जब से ईश्वर ने काबा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे इस मकान में चित् (ईश्वर) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया।"

- ''जब त्ने मुक्ते देख लिया, तो त्ने ईश्वर को देख लिया। त्ने

पवित्रता के काबा की परिक्रमा कर ली है।".

-''मेरी सेवा करना, ईश्वर की श्राज्ञा मान कर उसकी कीर्ति बढ़ाना है ख़बरदार, तू यह मत समभाना कि ईश्वर मुभासे श्रालग है।''

-- "त्रापनी आँख अच्छी तरह से खोल और मेरी ओर देख, जिससे तू मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश देखे।"

बायजीद ने इन आध्यात्मिक वचनों की श्रोर ध्यान दिया। अपने कानों में स्वर्ण-बालियों की भाँति उन्हें स्थान दिया।

कदीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पद्य में व्यक्त किया है:--

हम सब माँहि सकत हम माँही, हम थें और दूसरा नाहीं। तीन लोक में हमारा पसारा, आवागमन सब खेल हमारा। खट दरशन कहियत भेखा, हमही अतीत रूस नहीं रेखा। हम ही आप कबीर कहावा,

जब श्रात्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है तब उसमें एक प्रकार का मतवालापन श्रा जाता है। वह ईश्वर के नशे में दूर हो आती है। संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवालेपन को नहीं जानते उसकी हँसी उदाते हैं। वे उसे पागल समभते हैं। वे क्या जानें उसे मस्त बना देने वाले श्राध्यात्मिक मदिरा के नशे को, जिसमें संसार को सुला देने की शक्त होती है। रूमी ने ३४२६ वें श्रीर उसके श्राणे के पद्यों में लिखा है:—

जन मतनाला व्यक्ति मिद्रालय से दूर चला जाता है वह बच्चों के हात्य श्रीर कीतुक की सामग्री बन जाता। जिस रास्ते वह जाता है, कीचड़ में गिर पड़ता है, कभी इस श्रीर कभी उस श्रीर! प्रत्येक मूर्ज उस पर हैं। बह इस प्रकार चला जाता है श्रीर उसके पीछे चलने वाले

बन्चे उस मतवालेपन को नहीं जानते श्रीर नहीं जानते उसकी मदिरा के स्वाद को ।

सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, केवल वही नहीं है जो ईश्वर के पीछे मतवाला है। जो वासनामयी प्रवृत्ति से स्वतंत्र है, उसे छोड़ कर कोई भी बड़ा नहीं है।

इस मतवालेपन का वर्णन कबीर ने भी शक्तिशाली रेख़ते में किया है। वह इस प्रकार हैं:---

छुका श्रवधूत मस्तान माता रहै

श्रान वैराग सुधि जिया पूरा,
स्वास उस्वासा का प्रेम प्याला विया

गान गरजें तहाँ बजै तूरा।
पीठ संसार से माम राता रहै

जातन जरना जिया सदा खेलै,
कहै कब्बीर गुरु पीर से सुरखरु

परम सुख धाम तह प्रान मेलें।

इस .खुमार को वे लोग किस प्रकार समक्त सकेंगे जिन्होंने "इस्क इक्तीकी", की शराब ही नहीं पी।

## अनंत संयोग

# ( ग्यवशेष )

इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। आत्मा बढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है। जरतन ने तो इसी के सहारे रहस्यवादी की मीमांसा की थी। उन्होंने कहा था—रहस्यवादी की अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब आत्मा प्रेम की अमृत्य निधि लिए हुए परमात्मा में अपना विस्तार करती है। पवित्र और उमङ्ग भरे प्रेम से परिचालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रहस्यवाद कहलाता है। डायोनिसस एक क़दम आगे बढ़ कर कहते हैं: परमात्मा से आत्मा का अत्यंत गुप्त वाग्-विलास ही रहस्यवाद है। डायोनिसस ने आत्मा को परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े-खड़े ही आत्मा और परमात्मा में वातचीत करा दी।

इसी प्रकार रहस्यवाद की अन्य विलक्ष्ण परिभाषाएँ हैं, जिनसे हम 'जान सकते हैं कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्य-वादियों के दृदय में हुई है।

विश्वकिव रवीन्द्रनाथ ने तो श्रात्मा श्रौर परमात्मा के मिलन में दोनों को उत्सुक बतलाया है। यदि श्रात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो परमात्मा भी श्रात्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव को श्रपनी 'श्रावर्तन' शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं:—

भूप स्रापनारे मिलाइते चाहे गन्धे, मन्धो शे.चाहे धूपेरे रोहिते जुड़े।

१ स्टबीज़ इन मिस्टिसिज्म, खेखक ए० वेट, पृष्ठ २७६

शूर श्रापनारे घोरा दिये चाहे छोंदे, छोंद फिरिया छूटे लेते चाय शूरे। मान पेते चाय रूपेरे मान्मारे श्रङ्गो, रूपो पेते चाय भावेरे मान्मारे श्रङ्गो, रूपो पेते चाय भावेरे मान्मारे छाड़ा। श्रोसीम शे चाहे शीमार निविद् शंगो, शीमा चाय होते श्रोशीमेरे मान्मे हारा। प्रोलये श्चजने ना जानि ए कारे जुनित, भाव होते रूपे श्रोविराम जाश्रोया श्राशा। बन्ध फिरछे ख्जिया धापोन मुक्ति, मुक्ति मांगिछे बांधोनेर मान्मे बाशा।

इसका ऋर्थ यही है कि-

धूप ( एक सुगंधित द्रव्य ) श्रपने को सुगंधि के साथ मिला देना चाहता है,

गंध भी श्रपने को धूप के साथ संबद्ध कर देना चाहती है।
स्वर श्रपने को छंद में समर्पित कर देना चाहता,
छंद लीट कर स्वर के समीप दौड़ जाना चाहता है।
भाव सौंदर्य का श्रंग बनना चाहता है,
सौंदर्य भी श्रपने को भाव की श्रांतरात्मा में मुक्त करना चाहता है।
श्रसीम ससीम का गाढ़ालिङ्गन करना चाहता है,
ससीम श्रसीम में श्रपने को बिखरा देना चाहता है।
में नहीं जानता कि प्रलय श्रौर सृष्टि किसका रचना-वैचिच्य है,
भाव श्रौर सौंदर्य में श्रविराम विनिमय होता है।
बद्ध श्रपनी मुक्ति खोजता फिरता है,
मुक्त बंघन में श्रपने श्रांवास की भिद्या माँगता है।
सभी रहस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का श्रनुभव नहीं कर सके।
विविध मनुष्यों में मानसिक प्रवृत्तियाँ विविध प्रकार से पाई जाती हैं।

जिन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ श्रधिक संयत श्रीर अभ्यस्त होंगी वे

परमात्मा का ग्रह्ण दूसरे ही रूप में करेंगे, जिन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ परिष्कृत न होंगी वे रहस्यवाद की अनुभूति अस्पष्ट रूप में करेंगे। जिनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ संसार के बन्धन से रहित हो पवित्रता और पुराय के प्रशांत वायुमंडल में विराजती हैं वे ईश्वर की अनुभृति में स्वयं अपना अस्तित्व खो देंगे। इन्हीं प्रवृत्तियों के अन्तर के कारण परमात्मा की अनुभृति में अन्तर हो जाता है और इसीलिए ग्रहस्यवाद की परिभाषाओं में अंतर आ जाता है।

परमातमा के संयोग में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। जब श्रातमा परमातमा में लीन होती है तो उसके चारों श्रोर एक दैवी वातावरण की सृष्टि हो जाती है श्रीर श्रातमा परमातमा की उपस्थिति श्रपने समीप ही श्रनुभव करने लगती है। परमातमा संसार से परे है श्रीर श्रातमा संसार से श्राबद्ध! इस सांसारीय वातावरण में श्रातमा को ज्ञात होने लगता है मानों समीप ही कोई बैठा हुआ शक्ति संचार कर रहा है। श्रातमा चुपचाप उस रहस्यमयी शक्ति से साइस श्रीर बल पाती हुई इस संसार में स्वर्ग का श्रनुभव करती है। मारगेरेट मेरी ने रोलिन को जो पत्र लिखा था, उसका भावार्थ यही था:—

"दिव्य त्रायाकर्ता ने सुमसे कहा, मैं तुमे एक नई विभूति दूँगा। वह विभूति ग्रामी तक दी हुई विभूतियों से उत्कृष्ट होगी। वह विभूति यही है कि मैं तेरी दृष्टि से कभी श्रोमला न होर्जेगा। श्रीर विशेषता यह रहेगी कि तू सदैव मेरी उपस्थिति श्रामुमन करेगी।

मैं तो समक्तती हूँ अभी तक उन्होंने अपनी दया से मुके जितनी विभृतियाँ प्रदान की हैं, उन सभों से यह विभृति अेष्ठतर हैं। क्योंकि उसी समय से उस दिव्य परमात्मा की उपस्थिति अविराम रूप से मैं अनुभव कर रही हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो यह दिव्य उपस्थिति मेरे हृदय में इतनी अदा उत्पन्न करती है कि मैं अभिवादन के लिए पृथ्वी पर गिर पहती हूँ, जिससे मैं अपने त्रागकारी ईश्वर के सामने अपने को अवित्तवहीन कर दूँगा। मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि ये सब विभृतियाँ

श्रटल शांति श्रीर डहास से पूर्ण हैं ।"<sup>12</sup>

इस पत्र से यह जात हो जाता है कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभृतियों का लच्या ही यही है कि उसमें परमात्मा के सामीप्य का परिचय उसी च्या मिल जाय। उस समय श्रात्मा की क्या स्थिति होती है ? वह श्रानंद में विभोर होकर परमात्मा की शक्तियों में श्रपना श्रात्तित्व मिला देती है; वह उत्सुकता से दौड़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में छिप जाती है। उस समय उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता श्रोर श्राकांचा की परिध इन काले श्रच्यों के भीतर नहीं श्रा सकती। विलियम राल्फ इंज ने श्रपनी पुस्तक 'पर्सनल श्राइडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म' में उस दशा के वर्यान करने का प्रयत्न किया है:—

"इस दिव्य विभूति श्रीर शांति के दर्शन का स्वागत करने के लिए श्रात्मा दौड़ जाती है, जिस प्रकार बालक श्रपने पिता के घर को पहिचान कर उसकी श्रीर सहर्ष श्रप्रसर होता है।"

कोई बालक श्रपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यहाँ वहाँ भटकता िर उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के घर का रास्ता मिल जाय श्रथवा पिता का घर दीख पड़े तो उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी! उसी स्थिति की प्रसन्नता श्रात्मा में होती है, जब वह श्रपने पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है।

उस स्थिति में उसके हृदय की तंत्री भनभाना उठती है। रोम से— प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है। वह संगीत उसी के यश में, उसी आदि-शक्ति के दर्शन-सुख में उत्पन्न होता है

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>द ग्रेसेज श्रव् इंटीरियर प्रेयर—पुलेन, प्रष्ट ८४

The human soul leaps forward to greet this is vision of glory and harmony, as a child recognises and greets his father's house.

पर्सनल श्राइडियलिडम मिस्टिसिङ्म, पृष्ठ १६

श्रीर श्रात्मा के संपूर्ण भाग में श्रमियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता है। यही संगीत मानों ब्रात्मा का भोजन है। इसीलिए स्फियों ने इस संगीत का नाम गिज़ाये रूह रक्खा है। इसी के द्वारा श्राध्यात्मिक प्रेम में पूर्णता श्राती है। यह संगीत श्राध्यात्मिक प्रेम की श्राग को श्रीर भी प्रज्वलित कर देता है श्रीर इसी तेज से श्रात्मा जगमगा उठती है।

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है। उसी में परमात्मा के अप्रतीकिक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसलिए शायद लियोनार्ड (१८१६—१८८७) ने कहा था:—

"मेरे स्वामी ने मुफासे कहा था कि मेरे प्रेम की ध्विन तुम्हारे कान में प्रतिध्विनित होगी। उसी प्रकार, जिस प्रकार मेंघ से गर्जन की ध्विनगुँज जाती है। दूसरी रात में, वास्तव में, अलौकिक प्रेम के तूफान का प्रकोप (यिंद इस शब्द में कुछ वैषम्य न हो) सुफ पर बरस पड़ा। उसका तीब वेग, जिस सर्वशक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया, अत्यंत गाढ़ श्रीर मधुर आलिंगन, जिससे ईश्वर ने आत्मा को अपने में लीन कर लिया, संयोग के किसी अन्य हीन रूप से समता नहीं रखता।"

लियोनार्ड ने इसे 'तूफान के प्रकोप' से समता दी है। वास्तव में उस समय प्रेम इतने वेग से शरीर श्रीर मन की शक्तियों पर श्राक्रमण करता है कि उससे वे एक ही बार निस्तब्ध होकर शिथिल हो जाते हैं। उस समय उस शरीर में केवल एक भावना का प्रवाह होता है। शरीर की श्राक्तियों में केवल एक ज्योति जाग्रत रहती है श्रीर वह ज्योति होती है श्रीलिक प्रेम के प्रवल श्रावेग की। यह श्रावेग किसी भी सांसारिक भावना के श्रावेग से सदैव भिन्न है। उसका कारण यह है कि सांसारिक भावना का श्रावेग स्विणिक होता है श्रीर उसकी गहराई कम होती है। यह श्रालोकिक श्रावेग स्थायी रहता है श्रीर उसकी भावना इतनी गहरिं होती है कि उससे शरीर की सभी शिक्तयाँ श्रोत-प्रोत हो जाती हैं।

उसका वर्णन 'त्फ़ानः के प्रकोप' द्वारा ही किया जा सकता है, किसी अन्य शब्द द्वारा नहीं।

उस प्रेम के प्रवल श्राक्रमण में एक विशेषता रहती है। जिसका अनुभव टामसन ने पूर्ण रूप से किया था। उसने 'श्रान दि साइट एंड एस्पेशली श्रान दि कानटैक्ट विथ दि सावरेन गुड़' वाले परिच्छेद में लिखा था कि हम ईश्वर को हृदयंगम करते हैं श्रपने श्रांतरिक श्रीर रहस्यमय स्पर्श द्वारा। हम यह श्रनुभव करते हैं कि वह हम में विश्राम कर रहा है। यह श्रांतरिक (श्रथवा उसे दिव्य भी कह सकते हैं) संबंध बहुत ही सूद्धम श्रीर गुप्त कला है। श्रीर इसे हम श्रनुभव द्वारा ही जान सकते हैं; बुद्धि द्वारा नहीं।

जब श्रात्मा को यह श्रनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुक्तमं विश्राम कर रहा तो उसमें एक प्रकार के गौरव की सृष्टि हो जाती है। जिस प्रकार एक दिर के पास सौ रुपये श्रा जाने पर वह उन्हें श्रिभमान तथा गर्व से देखता है, उनकी रक्षा करता है। स्वयं उपभोग नहीं करता वरन उन्हें देख-देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, श्रात्मा परमात्मा रूपी धन को श्रपनी श्रन्तरंग भावनाश्रों में छिपाए, संसार में गर्व श्रीर श्रिभमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती है, उन्हें उच्छ गिनती है। ऐसी श्रवस्था में एक श्रंतर रहता है। गरीब का धन मूक होता है, उसमें बोल ने श्रथवा श्रनुभव करने की शक्ति हो नहीं होती। पर परमात्मा की बात दूसरी है। वह प्रेम के महत्त्व को जानता है तथा उसे श्रनुभव करता है। उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है, वह भी श्रात्मा के संयोग से सुखी होता है। उस समय जब श्रात्मा श्रीर परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है तो परमात्मा श्रात्मा में प्रकट होकर संसार में घोषित करने लगता है:—

सुमको कहाँ हुँदै बंदे, मैं तो तेरे पास में।' (कबीर)

<sup>ै</sup>पुलेन रचित, दि प्रेसेज श्रव् इन्टीरियर प्रेयर, पृष्ठ १०७

### परिशिष्ट

ক

### रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले कवीर के

# कुछ चुने हुए पद

चली सखी जाइये तहाँ, जहाँ गये पाइये परमानंद ।

यहु मन श्रामन घूमना,

मेरी तन छीजत नित जाइ

चितामिया चित्त चोरियो,

ताथें कछु न सुद्दाइ ।

सुनि सिंख सुपने की गति ऐसी,

दृरि श्राये हम पास
सोवत ही जगाइया,

जागत भये उदास ।

चल्ल सखी बिलम न कीजिये

जब लिग सांस सरीर,

मिलि रहिये जगनाथ सूँ,

यूँ कहें दास कबीर ।

वाल्हा श्राव हमारे गेह रे

तुम बिन दुखिया देह रे।

सब को कहे तुम्हारी नारी

मोकों इहे शदेह रे,

युक्सेक है सेज न सोवै,

तब जग कैसा नेह रे।

श्रान न भावे, नीद न श्रावे

श्रिह बन धरे न धीर रे,

श्र्यूँ कामी को काम पियारा,

जयूँ प्यासे कूँ नीर रे।
है कोई ऐसा पर उपकारी,

हिस् कहे सुनाइ रे,

ऐसे हाज कबीर भये हैं,

वै दिन कब आवेंगे माइ।

आ कारनि हम देह धरी है,

मिलिबी श्रंग लगाइ।
हों जानूँ जे हिल मिल खेलूँ

तन मन प्रान समाइ,

या कामना करी परपूरन,

समस्थ ही राम राइ।

माँहि उदासी माधी चाहै,
चितवत रैनि बिहाइ,
सेज हमारी सिंघ मई है,

जब सोऊँ तब खाइ।

यहु श्ररदास दास की सुनिये

तन की तपित जुमाई,
कहै कबीर मिले जे सांई,

दुलहिनी गावहु मंगलचार,
हम घरि श्राए हो राजा राम भतार।
तन रत करि मैं मन रित करि हूँ,
एंच तक्त बराती,
रामदेव मोरे पाहुने श्राए,
में जोबन में माती।
सरीर सरोवर बेदी करि हूँ,
ब्रह्मा बेद उचार,
रामदेव संगि मांवर खेहूँ,
धनि धनि माग हमार।
सुर तैंतीसूँ कौतिग श्राए,
सुनिवर सहस श्रद्धासी,
कहैं कबीर हम ब्याहि धले हैं,

हरि मेरा पीय माई हरि मेरा पीय,
हरि बिन रहि न सके मेरा जीय वि
हरि मेरा पीय में हरि की बहुरिया,
हाम बड़े मैं छुटक लहुरिया।
किया स्थेगार मिलन के तांई,
काहे न मिलो राजा राम गुसाई वि
अब की बेर मिलन जो पाऊँ,
कहैं कबीर मीजल नहिं आउँ वि

कियो सिंगार मिलन के तांई,

हरि न मिले जग जीवन गुसांई।

हरि मेरो पि रहो हरि की बहुरिया।

राम बढ़े मैं तनक लहुरिया।

धनि पिय एके संग बसेरा,

सेज एक पै मिलन हुहेरा।

धन्न सुद्वागिन जो पिय भावै,

कहि कबीर फिर जनमि न ग्रावै।

श्रवधू ऐसा ज्ञान विचारी
ताथें भई पुरिष थें नारी।
नां हूँ परनी ना हूँ क्वारी
पूत जन्यू द्यौ हारी,
काजी मूहकी एक न जोड्यो
श्रजहूँ श्रकन कुवारी।
श्राह्मन के श्रह्मनेटी कहियो
जोगी के घरि चेजी,
कितामा पिढ़ पिढ़ भई तुरकनी
श्रजहूँ फिरों श्रक्मेजी।
पीरिह जाऊँ न रहूँ सासुरे
पुरषहि श्रीग न जाऊँ,
कहै कबीर सुनहु रे सन्तो
श्रगाहि श्रॅग न छुवाऊँ।

में सासने पीव गौंहनि श्राई। सांई संग साध नहीं पूर्गी गयो जोवन सुपिना की नांई। जना मिल मंडप छायो तीनि जनां मिलि लगन लिखाई, सखी सहेली मंगल गावें सुख दुख माथै हलद चढ़ाई। रंगें भांवरि फेरो नाना गांठि जोरि बैठे पति ताई, पूरि सहाग भयो बिन दुल्हा चौक के रंगि धर्यो सगौ भाई। श्रपने पुरिष मुख कबहुँ न देख्या सती होत समकी समकाई, कहै कबीर हूँ सर रचि मरिहूँ तिरौं कन्त लै तूर बजाई।

कब देखूँ मेरे राम सनेही,
जा बिन दुख पानै मेरी देही।
हूँ तेरा पंथ निहारूँ स्वामी,
कब रे मिलहुगे श्रंतरजामी।
जैसे जल बिन मीन तलपै,
ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै।
निस दिन हरि बिन नींद न श्रानै,
दरस नियासी राम क्यों सचुपानै।
कहै कबीर श्रव बिलांब न कीजै
श्रपनों जानि मोहि दरसन दीनै।

हिर कौ विजावनों विजोइ मेरी माई,
ऐसी विजोइ जैसे तत न जाई।
तन किर मटकी मनिहं विजोइ,
ता मटकी में पवन समोइ।
हजा प्यंगुला सुषमन नारी,
वेगि विजोइ ठाढ़ी छुछिहारी।
कहै कवीर गुलरी बौरानी,
मटकी फूटी जोति समानी।

भक्षें नींदी भक्षें नींदी भक्षें नींदो कोग ।

तन मन रांम पियारे जोग ।

मैं बौरी मेरे राम भतार,

ता कारनि रिच करों सिंगार ।

जैसे धुबिया रज मल धोवै,

हर तप रत सब निंदक कोवै ।

निंदक मेरे माई बाप,

जनम जनम के काटे पाप ।

निंदक मेरे प्रान प्रधार,

बिन बेगारि चलावै मार ।

कहै कबीर निंदक बिलहारी,

प्राप रहे जन पार उतारी ।

जो चरला जिर जाय बढ़ैया न मरे ।

मैं कार्तो सूत हजार चरखुला जिन जरे ।
बाबा मोर ब्याह कराव ध्रच्छा बरिह तकाय,
जौ लौं ख्रच्छा वर न मिलै तो लौं तुमिहं बिहाय ।
प्रथमें नगर पहूँचते पिर गो सोग संताप,
एक ख्रचंभा हम देखा जो बिटिया व्याहल बाप ।
समधी के घर समधी आए आए बहू के भाय,
गोड़े चूहा दे दे चरला दियो दिदाय,
देव लोक मर जायँगे एक न मरे बढ़ाय,
यह मन रंजन कारसी चरला दियो दिदाय,
कहिंह कबीर सुनी हो संतो चरला लखे जो कोय,
जो वह चरला लिख परे ताको आवागमन न होय।

परौसिन मांगे कंत हमारा।
पीव क्यूँ बौरी मिलही उधारा।
मासा मांगे रती न देकँ,
घटै मेरा प्रेम तो कासनि बेउं।
राखि परोसिन लिरका, मोरा,
जे कल्लु पाउं सु आधा तोरा।
बन बन ढूँदों नैन भिर जोकँ,
पीव न भिलै तो बिलखि किर रोकँ।
कहै कबीर यहु सहज हमारा,
बिरली सुहागिन कंत पियारा।

हरि ठ्या जमा की उमौरी लाई।
हरि के वियोग कैसे जीक मेरी माई।
कौन पुरिष को काकी नारी,
श्रमिश्रंतर तुम्ह लेहु विचारी।
कौन पूत को काको बाए,
कौन मरे कौन करे संताप।
कहै कवीर उस सो मन माना,
सई उसौरी उस पहिचाना।

को बीनै प्रेम जागी री, साई को बीनै ।

राम रसायन माते री, साई को बीनै ।

पाई पाई तू पुतिहाई,

पाई की तुरिया बेच खाई री, माई को बीनै ।

ऐसे पाई पर विश्वराई,

त्यूं रस श्रानि बनायो री, माई को बीनै ।

नाचै ताना नाचै बाना,

नाचै कूंच पुराना री, माई को बीनै ।

करगाहि बैठि कबीरा नाचै

चुहै काट्या ताना री, माई को बीनै ।

बहुत दिनन थें मैं शीतम पाये भाग बड़े घर बैठे द्वाये। मंगलचार मांहि मन राखों; राम रसायन रसना चाखों। मंदिर मांहि भया उजियारा, ली सुती श्रपना पीव पियारा। मैं रे निरासी जै निधि पाई, हमहिं कहा यह तुमहिं बहाई। कहै कबीर मैं कछू न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा। श्रव मोहि ले चल नगाद के बीर,
श्रपने देसा।
इन पंचन मिलि लूटी हूँ
 कुसंग श्राहि बिदेसा।
गंग तीर मोरि खेती बारी
 जमुन तीर खरिहाना,
सातों बिरही मेरे नीपजे
पंचूं मोर किसाना।
कहै कबीर यह श्रकथ कथा है
 कहता कही न जाई,
सहज भाइ जिहि कपजे

मेरे राम ऐसा खीर बिलोइयै। गुरु मति मनुवा श्रस्थिर राखह इन विधि श्रमृत पिश्रोह्यै। गुरू के बाधा बजर कल छेरी प्रगाट्य पद परगासा, शक्ति श्रधेर जेबड़ी अम चुका निष्ठचल सिव वर वासा। तिन बिनु बार्णे धनुष चढ़ाइयै जरा बेध्या भाई, इह दइ दिसि पड़ी पवन मुलावै डोरि रही लिव लाई। उनमन मनुवा सुन्नि समाना दुविधा दुर्मति भागी, कह कबीर श्रनुभी इकु देख्या राम नाम खिव खागी।

उन्निट जात कुन दोक विसारी,
सुन्न सहज महि बुनत हमारी।
हमारा मगरा रहा न कोक,
पंडित मुल्बा छाड़े दोड।
बुनि बुनि श्राप श्राप पहिरावों,
जहं नहीं श्राप तहाँ हैं गावों।
पंडित मुल्बा जो निस्नि दीया,
छांड़ि चले हम कछू न निया,
रिदे खनासु निरक्षि ले मीरा,
श्रापु खोजि खोजि मिले कवीरा।

जन्म मरन का अप्त गया गोविन्द लव लागी।

जीवन सुन्न समानिया

गुरु साखी जागी।

कासी ते धुनि उपजै

धुनि कासी जाई,

कासी फूटी पंडिता

धुनि कहाँ समाई।

श्रिक्टी संधि मैं पेखिया

घटहू घट जागी,

ऐसी खुद्धि समाचारी

घट माँ हि तियागी।

श्राप श्रापते जानिया

तेज तेज समाना,

वहु कवीर श्रव जानिया

गोविन्द मन मानह।

गनव रसान खुए मेरी भाठी।
संचि महारस तन भय काठी।
वाको कहिए सहज मितवारा,
जीवत राम रस ज्ञान विचारा।
सहज कलालिन जौ मिलि छाई।
छानंदि माते श्रनदिन जाई।
चीन्हत चीत निरंजन लाया,
कहु कबीर तौ श्रनुभव पाया।

श्रव न वस्ँ इहि गांइ गुसांई, तेरे नेवगी खरे सयाने हो राम। नगर एक यहां जीव धरम हता बसें जु पंच किसाना, नैनूं निकट श्रवनूं रसन् . इंद्री वह्यान माने हो राम। गांइकु ठाकुर खेत कुनापै काइथ खरच न पारै. जौरि जेवरी खेति पसारै सब मिलि मोको मारै हो राम। खोटो महतो विकट बलाही सिर कसदम का 'पारै, बुरी दिवान दादि नहिं लागे इक बांधें इक मारे हो राम। धरम राइ जब बेखा मांगा बाकी निकसी भारी, पांचि, किसाना भाज गये हैं जीव धर बांध्यो पारी हो राम! कहै कबीर सुनहु रे संती हरि भाज बांध्यो भेरा. भ्रव की बेर बकसि बंदे की सब खत करों निबेरा।

श्रवधू मेरा मन मतिवारा। उन्मनि चढा मगन रस पीवै त्रिभवन भया उजियारा। गुड़ करि ग्यांन ध्यान कर महूवा भाठी कर भारा, भव सुषमन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा। दोइ पुड़ जोड़ि चिगाई भाठी चुया महा रस भारी, कःम क्रोध दोइ किया पजीता छूटि गई संसारी। सुन्नि मंडल में मंदला बाजे तहां मेरा मन नाचै, गुर प्रसादि अमृत फल पाया सहजि सुषमना काछै। पूरा मिल्या तर्बे सुष उपज्यो तन की तपति झुमानी कहै कबीर भव बंधन छुटै जोतिहि जोति समानी।

श्रवधू गगन मंडल घर कीजै।
श्रम्यत मरे सदा सुख उपजै
बक नालि रस पीवै।
मूल बांधि सर गगन समाना
सुषमन यों तन लागी,
काम क्रोध दोउ भया पलीता
तहां जागिनी जागी।
मनवां जाइ द्रीवे बैठा
मगन भया रसि लागा,
कहै कबीर जिय संसा नाहीं
सबद श्रमाहद जागा।

कोई पीवें रेरस राम नाम का, जो पीवें सौ जोगी रे! संतो सेवा करो राम की धीर न दूजा मोगी रे! यह रस तौ सब फीका भया

ब्रह्म अगनि पर जारी रे,

ईश्वर गौरी पीवन खागे राम तनी मतवारी रे! चंद स्र दोउ भाठी कीन्हीं सुषमिन-न्निगवा खागी रे श्रमृत कृंपी सांचा पुरया मेरी त्रिष्णा भागी रे यहु रस पीवे गूंगा गहिखा ताकी कोई बूम्हें सार रे कहैं कबीर महा रस महंगा कोई पीवेगा पीविन हार रे दूभर पिनया भर्या न जाई।
श्रिष्ठ त्रिषा हरि बिन न सुमाई।
कपर नीर खेज तिबहारी,
दैसे नीर भरे पिनहारी।
कप्रयो कूप घाट भयो भारी,
चली निरास पंच पिनहारी।
गुर उपदेस भरी ले नीरा,
हरिष हरिष जल पीवै कबोरा।

#### खावी बाबा श्रागि जलावी घरा रे।

ता कारनि मन धंधी परा रे। इक डांइनि मेरे मन में बसे रे, नित उठि मेरे जीय कों डसे रे। ता डाइनि के लिशका पाँच रे, निसि दिन मोहिं नचावें नाच रे। कहै कबीर हूँ ताकीं दास, डांइनि के संग रहे उदास।

रे मन बैठि किते जिनि जासी।
हिरदै सरोवर है श्रविनासी।
काया मधे कोटि तीरथ
काया मधे कंवजपति
काया मधे कंवजपति
काया मधे बैकुंटवासी
डजटि पवन घटचक निवासी
तीरथराज गंग तट वासी।
गानमंडल रवि ससि दोई तारा
उजटी कूंची खाग किवारा।
कहै कबीर मयो उजियारा
रंच मारि एक रही निनार।

सरवर ति हिसिनों तिसाई।
जुगति बिना हिर जल पिया न जाई।
पिया चाहै तो ले खग सारी,
हिंद न सकै दोक पर भारी।
कुंभ लियें ठाढ़ी पनिहारी,
गुगा बिन नीर भरे कैसे नारी।
कहै कबीर गुर एक बुध बताई,
सहज सुभाई मिले रांम राई।

## बाली भाई राम की दुहाई।

इहि रस सिव सनकारिक माते, पीवत श्रजहु न श्रघाई ।
इता प्यंगुला माठी कींही श्रद्धा श्रमिन परजारी, सिस हर स्र द्वार दस मूँदे, लागी जोग जुग तारी !
मित मतवाला पीवे राम रस, दूजा कल्लु न सुहाई,
उत्तरी गंगा नीर किह श्राया श्रमृत धार चुवाई !
पंच जने सो संग किर लींहे, चलत खुमारी लागी,
प्रोम पियालो पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी !
सहज सुन्नि में जिन रस चाख्या, सतगुरू थें सुधि पाई,
दास कबीर इहि रसि माता, कबहूँ उल्लंकि न जाई !

विध्यु ध्यान सनान करिरे बाहरि श्रंग धोइ रे। साच बिन सीमसि नहीं कोई ज्ञान दृष्ट जोई रे। जंजाल मांहें जीव राखे सुधि नहीं सरीर रे, श्रभिश्रंतरि भेदे नहीं कोई बाहिर न्हावै नीर रे। निहकर्म नदी ज्ञान जल सुन्नि मंडल मांहि रे, श्रोधूत जोगी श्रातमां कोई पेड़े संजिम न्हानि रे । इला प्यंगुला सुषमनां पश्चिम गंगा बाति रे, कहै कबीर कुसमल मड़े कोई मांहि लौ श्रंग प्षालि रे।

जो जोगी जाकै सहज भाइ,

ग्रकल प्रींति को भीख खाइ।

सबद श्रमाहद सींगी नाद,

काम कोध विषया न बाद!

मन सुद्रा जाकै गुर को ज्ञान,

त्रिकुट कोट में धरत ध्यान।

मनहीं करन को करे सनान,

गुरु को सबद ले धरे ध्यान।

काया कासी खोजे वास,

तहाँ जोति सरूप भयौ परगास।

ग्यान मेषली सहज भाइ,

बंक नालि को रस खाइ।

जोग मूल को देह बंद,

कहि कबीर थिर होई कंद

जंगल में का सोवना, श्रीघट है घाटा । स्यंघ बाघ गज प्रजल्ली, ग्रह लंबी बाटा । निसि बासुरी पेंड़ा पड़ें जमदांनी लूटै, सूर धीर साचै मतै सोड जन चालि चालि मन माहरा गहिये, पुर पटन मिलिये त्रिभुवन नाथ सों निरभे होइ रहिए श्रमर नहीं संसार में बिनसे नर देही, कहै कबीर बेसास सूं भिज राम सनेही ।

राम बिन तन की ताप न जाई
जल की श्रिमिन उठी श्रिष्ठकाई |
तुम्ह जलनिथि मैं जल कर मीना,
जल मैं रहो जलहिं बिन छीना |
तुम्ह पिंजरा मैं सुबना तोरा,
दश्सन देहु भाग बढ़ मोरा
तुम्ह सतगुर मैं नौतम चेला,
कहै कबीर राम रमूँ श्रकेला |

राम बान श्रन्ययाले तीर। जाहि जागे सो जाने पीर। तन मन खोजो चोट न पाऊं, श्रीषद मूजी कहाँ घसि जाऊं। एकहि रूप दीसे सब नारी, न जानो को पियहि पियारी। कहैं कबीर जा मस्तक भाग, न जानुं काहू देइ सुहाग।

भँवर उड़े बग बैठे ग्राई ।
रैन गई दिवसो चिं जाई ।
हल हल काँपै बाला जीव,
ना जानों का किर है पीउ ।
काँचे बासन टिके न पानी,
उड़िगे हंस काया कुंभिलानी ।
काग उड़ावत भुजा पिरानी,
कहहि कबीर यह कथा सिरानी ।

देखि दैंखि जिय श्रचरज होई !

यह पद ब्रुके बिरला कोई !

धरती उलटि श्रकासे जाय,
चिउंटी के मुख हस्ति समाय !

बिना पनन सो पनंत उन्ने,
जीव जंतु सब ब्रुचा चहे !

सूखे सरवर उठे हिलोरा,
बिनु जल चकवा करत किलोरा,
बैठा पंडित पहे पुरान,
बिना देखे का करत बखान !

कहि कबीर यह पद को जान,
सोई संत सदा परवान !

मैं सवित में श्रौरित में हूँ सब मेरी विलगि विलगि विलगाई हो। कोई कहाँ कबोर कोई राम राई हो। ना हम बार बूद नांही हम ना हमरे चिलकाई हो, पठरा न जाऊँ अरला नहीं श्रांऊँ सहित रहूँ हिरिभाई हो। बोदन हमरे एक पछेवरा लोक बोलें इकताई हो, जुलहै तिन बुनि पान न पावल बारि बुनी दस ढाई हो। त्रिगुण रहित फल रिम हम राखन्न तब हमरी नांडं राम राई हो, जग मैं देखों जग न देखें मोही प्रव में जाणि बोरे केवल राइ की कहानी।
मंसा जोति राम प्रकास
गुर गिम बाणी।
तरवर एक श्रनंति मूरति
सुरता लेहु पिछाणीं,
साखा पेड़ फूल फल नांही
ताकी श्रमृत बाणी।
पुहप वास भँवरा एक राता
बारा ले उर घरिया,
सोलह मंसे पवन सकोरे
श्राकासे फल फलिया।
सहज समाधि विरष यहु सींचा
घरती जलहर सोच्या,
कहै कबीर तास मैं चेला

श्रवधू, सो जोगी गुरु मेरा,
सो या पद का करे निबेरा।
तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा
बिन फूजा फल लागा,
साखा पत्र कळू नही बांके
श्रष्ट गगन मुख बागा।
पैर बिन निरित करां बिन बाजै
जिस्या हींचा गावै,
गादणहारे के रूप न रेषा
सतगुरु होड़ लखावै।
पंखी का खोज, मीन का मारग
कहें कथीर बिचारी,
श्रपरंपार पार परक्षोतम

श्रजहुँ बीच कैसे दरसन तोरा, बिन दरसन मन मानें क्यों मेरा। इमिह कुसेवा क्या तुम्हिह श्रजांनां, दुइ में दोस कही किहै रांमां। तुम्ह कहियत त्रिभुवन पति राजा, मन वांछित सब पुरवन काजा। कहै कबीर हिर दरस दिखाश्रो, इमिह बुजाश्रो के तुम्ह चिल श्राश्रो। श्रालंगा न जालंगा, मर्स् गा न जिलंगा ।

गुरु के सबद में रिम रिम रिम रहूँगा ।

श्राप कटोरा श्राप थारी,
श्राप पुरखा श्रापे नारी

श्राप सदाफल श्रापे नींबू,
श्रापे मुसलमान श्रापे हिन्दू ।

श्रापे महक्छ आपे जाल,
श्रापे भींवर श्रापे काल ।

कहै कबीर हम नाहीं रे नाही,
न हम जीवत न सुनले नांही ।

श्रकथ कहानी प्रेम की ब छू कही न जाई, गूंगे केरि सरकरा बैठे मुसकाई। भोमि बिना श्ररु बीज बिन तरवर एक भाई श्रनंत फल प्रकासिया गरु दीया बताई। मन थिर बैसि बिचारिया रामहि ल्यौ लाई, मूठी मन में बिस्तरी सब थोथी बाई। कहै कबीर सकति कछ नाहीं गुर भया सहाई, श्रावरा जायी मिटि गई, मन मनिह समाई। लोका जानि न भूलों भाई।
खालिक खलिक खलक में
खालिक सब घट रह्यो समाई।
प्रजा एकै नुर उपनाया
ताकी कैसी निंदा।
ता नूर थें सब जग कीया
कौन थला कौन मंदा।
ता प्रजा की गति नहीं जानी
गुरि गुड़ दीया मीठा,
कहें कबीर में पूरा पाया
सब घट साहिब दीठा

है कोई गुरज्ञानी जग उलिट बेद बुक्ते, पानी में पावक बरे, श्रंघहि श्रांख न स्कै। गाई तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता, काग खंगर फाँदि के बटेर बाज जीता। मूस तो मजार खायो, स्यार खायो स्वाना, श्रादि कोक उदेश जाने, तासु बेश बाना एकहि दादुर खायो, पांच खायो सुवंगा, कहिह कबीर पुकार के है दोऊ एकै संगा। में डोरे डोरे जाऊँगा, तो मैं बहुरि त भी जिंब आऊंगा। सूत बहुत कुछ थोरा, ताथें को कंथा डोरा; कंथा डोरा कागा, जब जुरा मरण भी भागा, जहाँ सूत कपास न प्यूनी, तहाँ बसे एक मूनी, उस मूनी सूं चित लाउंगा।

तो मैं बहुरि न भी जिल आउंगा। मेरा डंड इक छाजा, तहाँ बसै इक राजा

तिस राजा सूं चित लाऊंगा।
तो मैं बहुरिन भी जिल आऊंगा।
जहां बहु हीरा घन मोती, तहाँ तत लाइ ले जोती,
तिस जोतिहिं जोति मिलाऊंगा।

तो मैं बहुरि न भौ जिल श्राऊंगा। जहाँ कमै सूर न चंदा, तहाँ देव्या एक श्रनंदा,

उस श्रानंद सूंचित खाऊंगा। तो मैं बहुरि न भौ जिल श्राऊगा। मृत्त बंध एक पाया, तहाँ सिंह गणेश्वर राजा, तिस मृताहिं मृत्र मिलाऊंगा।

तो मैं बहुरि न भौ जिल आउंगा। कबीर तालिब तोरा, तहाँ गोपाल हरी गुर मोरा, तहां हेत हरी चित लाउंगा। तो मैं बहुरि न भौ जिल आउंगा। श्रब घट प्रगट भये राम राई।
सोधि सरीर कंचन की नाई।
कनक कसौटी जैसे किस लोइ सुनारा,
साधि सरीर भयो तन सारा।
उपजत उपजत बहुत उपाई,
मन थिर भयो तबै थिति पाई।
बाहर खोजत जनम गंवाया,
उनमना ध्यान घट भीतर पाया।
बिन परचै तन कांच कथीरा,
परचै कंचन भया कबीरा।

हम सब माँहि सकल हम माँही।

हम थें और दूसरा नांही।

तीन लोक में हमारा पसारा,

श्रावागमन सब खेल हमारा!

खट दरसन कहियत हम भेला,

हमहीं श्रातीत रूप नहीं रेखा।

हमहीं श्राप क्बीर कहावा,

हमहीं श्राप खलावा!

बहुरि हम काहे कूं श्रावहिंगे।
विद्वार पंचतत्त की रचना
तब हम रामहिं पावहिंगे।
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या
पानी तेज मिलावहिंगे।
तेज पवन मिलि पवन सबद मिलि
ये कहि गालि तवावहिंगे।
ऐसे हम जो वेद के विद्वारे
सुन्नहिं माँहि समावहिंगे।
जैसे जलहि तरंग तरंगनी
ऐसे हम दिख्लावहिंगे।
कहै क्वीर स्वामी सुख सागर
हंसहि इंस मिलावहिंगे।

दिश्याव की जहर दिश्याव है जी
दिश्याव श्रीर जहर में भिन्न कोयम ।
उठे तो नीर है बैठे तो नीर है
कहो दूसरा किस तरह होयम ।
उसी नाम को फेर के जहर धरा
जहर के कहे क्या नीर खोयम ।
जक्त ही फेर सब जक्त है ब्रह्मा में
ज्ञान किर देख कडबीर गोयम ।

हैं कोई दिल दरवेश तेरा।

नास्त मलकूत जबरूत को छोड़िके

जाइ लाहूत पर करें डेरा।

श्रिकेल की फहम ते इलम रोसन करें

चढ़ें खरसान तब होय उजेरा,

हिस हैवान को मारि मरदन करें

नफस सैतान जब होय जेरा।

गौस श्रीर छुतुब दिल फिकर जाका करें

फतह कर किला तह दौर फेरा,

तख़त पर बैठिके श्रदल इनसाफ कर

दोजल श्रीर भिस्त का कर निवेरा।

श्रजाब सवाब का सबब पहुँचे नहीं

जहां हैं यार महबूब मेरा,

कहैं कब्बीर वह छोड़ि श्रागे चला

हुश्रा श्रसवार तब दिशा दरेरा।

मन मस्त हुन्ना तब क्यों बोलै। हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वाको वर्यो खोली। थी जब चढ़ी तराजू **इलकी** पूरी भई तब क्यों तोलै। सुरत कलारी भई मतवारी मदवा भी गई बिन तोली। पाये मान सरोवर हंसा ताज तलैया क्यों डोलै। साहब है घट मांही बाहर नैना क्यों खोलै। तेरा क्हें क्बीर सुनो भाई साधी साहिब मिल गये तिल श्रोलै।

तोरी गठरी में लागे चोर
बटोहिया का रे सोवै।
पांच पचीस तीन हैं चुरवा
यह सब कीन्हा सोर,
बटोहिया का रे सोवै।
जागु सबेरा बाट अनेहा
फिर नहि लागे जोर,
बटोहिया का रे सोवै।
भवसागर इक नदी बहतु है
विन उत्तरे जाव बोर,
बटोहिया का रे सोवै।
कहै कबीर सुनो भाई साधो
जागत कीजै भोर,
बटोहिया का रे सोवै।

पिया मोरा जागे मैं कैसं सोई री।

पाँच सखी मेरे संग की सहेली

उन रक्ष रक्षी पिया रक्ष न मिली री।

सास सयानी ननद द्योरानी

उन दर दरी पिय सार न जानी री।

हादस कपर संज बिछानी

चढ़ न सकों मारी बाज जजानी री।

रात दिवस मोहि फूका मारे

मैं न सुना रचि रहि सक्ष जानी री।

कह कबीर सुनु सखी सयानी

बिन सतगुर पिय मिलं न मिलानी री।

ये श्रंखियाँ श्रलसानी हो;

पिय सेज चलो।

खंभ पकरि पतंग श्रस डोलै

बोलै मधुरी बानी।

फूलन सेज विद्याय जो राख्यो

पिया बिना कुंभिलानी।

धीरे पाँव धरो पलंगा पर

जागत ननद जिठानी।

कहै कबीर सुनो भाई साधो

लोक लाज बिलाछानी

नैहरवा हमका नहिं भावे।

ो नगरी परम श्रित सुन्दर

जहं कोइ जाय न श्रावे।

गुरज जहं पवन न पानी

को संदेस पहुँचावे।

दरद यह साई को सुनावे।

चलों पंथ नहिं सूसै

पीछे दोस लगावे।

विश्वा जोर जनावे।

विश्वा जोर जनावे।

विश्वा जोर जनावे।

विश्वा जोर जनावे।

तर्ज श्रपनी नहिं कोई

जो यह राह बतावे।

कबीर सुनो माई साधो

सुपने न प्रीतम पावे।

तपन यह जिय की बुस्तावे।

पिय ऊँची रे श्राटरिया तोरी देखन चेली ।
ऊँची श्राटरिया जरद किनरिया
जराी नाम की डोरिया।
चांद सुरज सम दियना बरत हैं
ता बिच भूली डगरिया।
पाँच पचीस तीन घर बनिया
मनुद्राँ है चौधरिया।
मुंशी है कोतवाल ज्ञान को
चहुँ दिसि लगी बजरिया।
श्राट मरातिब दस दरवाजे
नौ में लगी किवरिया।
खिरकि बैठि गोसी चितवन लागी
उपरां मांप मोपरिया।
कहत कबीर सुनो भाई साधो
गुरु चरनन बिलहरिया।

घूंघट का पट खोल रे

तोको पीव मिलैंगे।

घट घट में वह साई रमता

कड़क बचन मित बोल रे।

धन जोबन का गर्व न करिये

मूडा पंचरंग चोल रे।

सुन महल में दियान बार ले

श्रासा से मत डाल रे।

जोग जुगत री रंगमहल में

पिय पाये श्रनमोल रे।

कहत कबीर श्रानंद भयो है

बाजत श्रनहद ढोल रे।

नेहर में दाश लगाय थाई चुनरी ।

क रंगरेजवा के मरम म जाने
निह्सि प्रेषे घोबिया कवन करे उजरी ।

तन के कूंडी ज्ञान सउंदन
साबुन सहंग विकाय या नगरी ।

पिहिरि श्रोदि के चली ससुरिया
गीवां के लोग कहें बड़ी फुहरी ।

कहत कवीर सुना माई साधो
विन सतगुरु कबहूँ निह्न सुधरी ।

मारी जुनरी में परि गयो दाग पिया ।

पद्म तत्त कै बनी जुनरिया
सोरह से बंद लागे जिया ।

यह जुनरी मोरे मैंके ते आई,
ससुरे में मनुश्रां खोय दिया ।

मिल मिल घोई दाग न छूटै
ज्ञान को साबुन बाय पिया ।

कहत कबीर दाग तब छूटि है
जब साहब श्रथनाय लिया ।

सतगुरु हैं रङ्गरेज चुनर मोरी रङ्ग डारी। स्याही रङ्ग छुड़ाय के रे दियो मजीठा ₹ङ्ग, धोये से छुटै नहीं रे दिन दिन होत सुरङ्ग । भाव के कुंड नेह के जल में श्रेम रङ्ग दुई बोर, चसकी चास लगाय के रे खुब रङ्गी मकमोर । सतगुर ने चुनरी रङ्गी रे सतगुर चतुर सुजान, सब कछु उन पर वार दूंरे तन मन धन श्रीर प्रान । कह कबीर रङ्गरेज गुर रे सुम पर हुये दयान, सीतल चुनरी श्रोड़ के रे भइ हो मगन निहाल ।

स्तीनी सीनी वीनी चहरिया।

काहे क ताना काहे के भरनी
कौन तार से बीनी चहरिया।

इझला पिंगला ताना भरनी
सुषमन तार से बीनी चहरिया।

श्राट कमल दल चरला डोले
पांच तत्त गुन तीनी चहरिया।

सांई को सियत मास दस लागे
टोक ठोक के बीनी चहरिया।

सो चाहर सुर नर मुनि श्रोढ़ी
श्रोढ़ि के मैली कीनी चहरिया।

दास कबीर जतन से श्रोढ़ी
डयों की स्वें घरि दीनीं चहरिया।

मों को कहाँ दूँ हैं बन्दे, में तो तेरे पास में ना में बदरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी गंदास में। नहीं साल में नहीं पींछ में ना हब्डी ना मांस में । ना में देवल ना मैं मसजिद ना काबे कैसास में ता तौ कौनों फिया इसी में नहीं जोग बैराग में । खांजी होय तुरते मिलिहों पल भर की तलास में । मैं तो रहीं सहर के बाहर मेरी पुरी मवास में कहै कभीर सुनो भाई साधों सब सांसीं की सांस में !

## कबीर का जीवन-वृत्त

कृषीर के जीवन-वृत्त के विषय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कबीर के जितने जीवन-वृत्त पाये जाते हैं उनमें एक तो तिथि श्रादि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें बहुत सी श्रलौिकक घटनाश्रों का समावेश है। स्वयं कबीर ने श्रपने विषय में कुछ बातें कह कर ही संतोष कर लिया है। उनसे हमें उनकी जाति श्रीर व्यक्तिगत जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके श्रातिरिक्त कुछ, भी नहीं।

कबीर-पंथ के प्रंथों में कबीर के विषय में बहुत कुछ, लिखा गया है। उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिये उनमें गोरखनाथ र श्रीर चित्र-गुप्त तक से वार्तालाप कराया गया है। किंतु उनकी जन्म-तिथि श्रीर जन्म के विषय पर श्रिविक ध्यान नहीं दिया। कबीर चरित्र-बोध है में जन्म-तिथि के विषय में निर्देश किया गया है।

"कबीर साहब का काशी में प्रकट होना संवत् चौदह सौ पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्शिमा सोमवार के दिन

<sup>ै</sup>कबीर गोरख की गोष्ठी, इस्तिलिखित प्रति सं० १८७०, (ना० प्र० समा)

रश्चमरसिंह बोध (कबीरसागर नं० ४) स्वामी युगालानन्द द्वारा संशोधित, पृथ्ठ १८ (संवत् १४६३, खेमराज श्रीकृष्णदास, बश्वई)

अकवीर चरित्र-बोध (बोधसागर, स्वामी युगलानन्द द्वारा संशोधित पृष्ठ ६, संवत् १६६३, खेमराज श्रीकृष्णदास, वस्वई)

सत्य पुरुष का तेज कार्ं। के लहर तालाव में उतर्। उस समय पृथ्वी श्रीर श्राकाश प्रकाशित हो गया 1.....उस समय श्रष्टानन्द वैष्ण्व तालाव पर बैठे थे, वृष्टि हो रही थी, बादल श्राकाश में घिरे रहने के कारण श्रन्थकार छाया हुआ था, श्रीर बिजली चमक रही थी, जिस समय वह प्रकाश तालाव में उतरा उस समय समस्त तालाव जगमग-जगमग करने लगा श्रीर बड़ा प्रकाश हुआ । वह प्रकाश उस तालाव में ठहर गया श्रीर प्रत्येक दिशाएँ जगमगाहट से परिपूर्ण हो गईं।"

कशीर-पंथियों में कशीर के जन्म के संबन्ध में एक दोहा प्रसिद्ध है :— चीदह से पचपन साल गए, चंद्रवार एक ठाट ठए। जेट सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रगट भए॥

इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत् १४५५ की पूर्णिमा को सोमवार के दिन ठहरता है । बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन है कि "गणाना करने से संवत् १४५५ में जेष्ठ शुक्क पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं पड़ती। पद्य को ध्यान से पढ़ने पर संवत् १४५६ निकलता है क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है "चौदह सौ पचपन साल गए" अर्थात् उस समय तक संवत् १४५५ बीत गया था। गणाना से संवत् १४५६ में चंद्रवार को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ती है। अतएव इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत् १४५६ की जेष्ठ पूर्णिमा को हुआ।"

किंतु गर्गना करने पर ज्ञात होता है कि चन्द्रवार को जेष्ठ पूर्णिमा नहीं पड़ती। चन्द्रवार के बदले मङ्गलवार दिन स्राता है। इस प्रकार बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कबीर के जन्म के संबंध में उपर्युक्त दोहे में 'बरसायत' पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

भारत पथिक कबीरपन्थी स्वामी श्री युगलानंद ने 'बरसायत' पर एक

<sup>ै</sup>क्बीर-प्रन्थावली, प्रस्तावना, एष्ट १८ रेIndian-Chronology—Part I, Pillai.

नोट लिखा है:-

"बरसायत ऋपभ्रंश है बटसावित्री का। यह बटसावित्री ब्रत जेष्ठ के ऋमावस्था को. होती है इसकी विस्तार-पूर्वक कथा महाभारत में है। उसी दिन कबीर साहब नीमा ऋौर नूरी को मिले थे। इस कारण से कबीरपंथियों में बरसाइत महातम ग्रंथ की कथा प्रचलित है। ऋौर उसी दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं।

यह नोट श्री युगलानंद जी ने श्रनुराग सागर में वर्शित "कबीर साहेब का काशी में प्रकट होकर नीरू को मिलने की कथा" के श्राधार पर लिखा है। उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

यह विधि कछुक दिवस चिल गयऊ । तिज तन जनम बहुरि तिन प्यऊ ।
मानुष तन जुलहा कुल दीन्हा । दोउ संयोग बहुरि बिधि कीन्हा ॥
काशी नगर रहे पुनि सोई । नीरू नाम जुलाहा होई ।
नारि गवन लाव मग संई । जेठ मास बरसाइत होई ॥
ग्राटि

इस पद श्रीर टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की 'बरसाइत' (श्रमावस्या) को हुआ। श्रव यह देखना है कि जेठ की अमावस्या को चंद्रवार पड़ता है या नहीं। यदि श्रमावस्या को चंद्रवार पड़ता है या नहीं। यदि श्रमावस्या को चंद्रवार पड़ता है तब तो कबीर का जन्म संवत् १४५५ ही मानना होगा श्रीर 'मए' का श्रर्थ १४५५ के 'व्यतीत होते हुए' मानना होगा। ऐसी स्थिति में दोहे का परवर्ती भाग ''पूरनमासी प्रगट भये'' भी श्रशुद्ध माना जावेगा क्योंकि 'बरसाइत' पूर्णमासी को नहीं पड़ती, वह श्रमावस्था को पड़ती है।

<sup>े</sup>श्रनुराग सागर (कबीर-सागर नं०२) पृष्ठ हर, भारत पथिक कबीरपंथी स्वामी श्री युगखानंद द्वारा संशोधित स०१६६२

<sup>(</sup>श्री वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृष्ठ नि

मोहनसिंह ने श्रपकी पुस्तक 'कबीर—हिंज वायाग्रेफ़ी' में इस किंवदंती के दोहे का उल्लेख किया है। वे हिंदी में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (सन् १६०२, पृष्ठ ५) का उल्लेख करते हुए सं० १४५६ (सन् १३६८) की पृष्टि करते हैं।

मोहनसिंह के द्वारा दिए हुए नोट में 'गए' स्थान पर 'गिरा' है। ठीक नहीं कहा जा सकता कि 'गए' अथवा 'गिरा' शब्द में से कौन सा शब्द ठीक है। लिखने में 'ए' और 'रा' में बहुत साम्य है। यदि 'गए' शब्द 'गिरा' से बन गया है तब तो १४५५ के बीत जाने (गए) की बात ही नहीं उठती। 'गिरा' 'पड़ने' के अर्थ में माना जायगा। अर्थात् सं० १४५५ की साल 'पड़ने' पर। किंतु यहाँ भी 'बरसाइत' और 'पूरनमासी' की प्रतिद्वंदिता है।

इस दोहे की प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके लेखक का भी विश्वस्त रूप से पता नहीं। कबीर ग्रंथावली के संपादक ने ऋपनी प्रस्तावना में लिखा है:—

"यह पद्य कवीरदास के प्रघान शिष्य श्रीर उत्तराधिकारी धर्मदास

This would then, fix the birth of Kabir in 1398 and his death in A. D. 1448. (R. S. H. M. 1902, page 5).

In a Hindi book Bharat Bhramana which has recently been published, the following verses are quoted in proof of the time when Kabir was born and when he died.

चौदह सौ पचपन साल गिरा चंदु एक ठाट हुए। जेढ सुदी बरसाइत को प्रनमासी तिथि भए॥ संवत पंद्रह सौ श्रर पाच मगहर कियो गमन। श्रगहन सुदी एकदसी, मिखे पवन में पवन॥

का कहा हुन्ना बतान्ना जाता है। "१ किन्तु विद्वान संपादक के इस कथन में प्रामाणिकता नहीं पाई जाती। "कहा हुन्ना बताया जाता है" कथन ही संदेहास्पद है। न्नातप्य हम न्नापना कथन 'न्नान्तपा-सागर' के न्नाधार पर ही स्थिर करना चाहते हैं जिसमें केवल यही लिखा है:—

नारि गवन श्राव मग सोई। जेठ मास वरसाइत दोई॥

'बील' श्रपनी श्रोरिएंटल बायोग्रेफिकल डिक्शनरी में कबीर का जन्म सन् १४६० (संवत् १५४७) स्थिर करते हैं श्रोर उन्हें सिकंदर लोदी का समकालीन मानते हैं। डाक्टर हंटर श्रपने ग्रंथ इंडियन एंपायर के श्राटवें श्रध्याय में कबीर का समय सन् १३०० से १४२० तक (संवत् १३५७ से १४७७) मानते हैं। बील श्रोर हंटर श्रपने श्रनुमान में १६० वर्ष का श्रंतर रखते हैं। जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय सन् १४८८ से १५१७ (संवत् १५४५—१५७४) मानते हैं। उनके कथनानुसार सिकंदर लोदी ने २८ वर्ष ५ महीने राज्य किया। जान ब्रिग्स ने श्रपना ग्रंथ मुसलमान इतिहासकारों के हस्तिलिखित ग्रंथों के श्राधार पर लिखा है, श्रतएव उनके काल-निर्णय के संबंध में शंका नहीं हो सकती। यदि बील के श्रनुसार हम कबीर का जन्म सन् १८६० में श्र्यात् सिकंदर लोदी के शासक होने के दो वर्ष बाद मानें तो सिकंदर

Kabir—His Biography by Mohan Singh, page 19, foot note.

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>कबीर प्रंथावली-प्रस्तावना, पृष्ठ १=

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>श्रनुराग सागर, पृष्ठ म६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>An Oriental Biographical Dictionary— Thomas William Beale, London (1894) Page 204.

<sup>\*</sup>History of the Rise of the Mohammedan Power in India – By John Briggs, page 589.

लोदी की मृत्यु तक कबीर केवल २६ वर्ष के होंगे । किन्तु मृत्यु के बहुत पहलें ही सिकंदर लोदी कंबीर के संपर्क में ऋा गया था। यह समय भी निश्चित करना ऋावश्यक है।

श्री भक्तमाल सटीक में प्रियादास की टीका में एक घनाच्चरी है जिसके अनुसार कबीर श्रीर सिकंदर लोदी का साच्य हुआ था। वह घनाच्चरी इस प्रकार है:—

देखि के प्रभाव, फेरि उपज्यो स्रभाव द्वित्तः;
स्रायो पातसाह सो सिकंदर सुनाँव है।
विसुख समृह संग माता हूँ मिलाय लई,
जाय के पुकारे "जू दुखायो सब गाँव है॥"
रयावो रे पकर वाको देखोँ मैं मकर कैसो,
स्रकर मिटाऊँ गाढ़े जकर तनाव है।
स्रानि ठाड़े किये, काज़ी कहत सलाम करी,
जाने न सलाम, जानें राम गाढे पाँव है॥

इस घनाच्चरी के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसाद का एक नोट है:—

'यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ। वे सब काशोराज को भी श्री कबीर जी के वश में जान कर, बादशाह सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था पहुँचे। श्री कबीर जी की मा को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों सिहत बादशाह की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कबीर शहर भर में उपद्रव मचा रहा है...आदि"?

इससे ज्ञात होता है कि जब सिकंदर लोदी आगरे से काशी आया,

भक्तमाल सटीक — सीतारामशर्ग भगवान प्रसाद प्रथम बार, तलानक (सन् १६१३)

<sup>े</sup>भक्तमाल, पृष्ठु ४७०

उस समय वह कबीर से मिला। इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकंदर लोदी बिहार के हुसेनैशाह शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी आया था। जान बिग्स के अनुसार यह घटना हिजरी ६०० [ अर्थात् सन् १४६४ ] की है।

यदि कबीर सन् १६६४ में सिकंदर लोदी से मिले होंगे तो वे उस समय बोल के अनुसार केवल ४ वर्ष के होंगे। उस समय उनका इतनी प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रसन्नता के पात्र बन सके, संपूर्णतया असंभव है। अतएव बील के द्वारा दी हुई तिथि अमात्मक है।

व्ही० ए० स्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी। वे ग्रंडरिल द्वारा दी हुई तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं। वह तिथि है सन् १४४० से १५१८ ( ग्रर्थात् संवत् १४६७ से १५७५)। यह समय सिकंदर लोदी का समय है ग्रोर कबीर का इस समय रहना प्रामाणिक है।

<sup>&#</sup>x27;Hoosain Shah Shurky accordingly put his army in motion, and marched against the King. Sikander on hearing of his intentions, crossed the Ganges to meet him; and the two armies came in sight of each other at the spot distant 18 coss (27 miles) from Benares.

History of the Rise of the Mohammedan Power in India by John Briggs. M. R. A. S. London (1929) Page 571-72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miss Underhill dates Kabir from about 1440 to 1518. He used to be placed between 1380 and 1420.

The Oxford History of India by V. A. Smith, Page 261 (foot note)

श्रतः कबीर की जन्म-तिथि किसी ने भी निश्चित प्रकार से नहीं दी। बाबू श्यामसुन्दरदास के श्रनुसार प्रचलित दोहे के श्राधार पर जेष्ठ पूर्णिमा, चंद्रवार संवत् १४५६ श्रीर श्रनुराग सागर के श्राधार पर जेष्ठ श्रमावस्या संवत् १४५५ कबीर की जन्म-तिथि है। जेष्ठ पूर्णिमा संवत् १४५६ को चन्द्रवार नहीं पड़ता श्रतप्य यह तिथि श्रमिश्चित है। ऐसी परिस्थिति में हम कबीर की जन्म-तिथि जेष्ठ श्रमावस्या संवत् १४५५ ही। मानते हैं। कबीर-पंथियों में भी जेठ बरसाइत सं० १४५५ मान्य है जो श्रमुराग सागर द्वारा स्पष्ट की गई है।

कबीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है। इस सम्बन्ध में भक्तमाल में यह दोहा हैं:—

> पंद्रह सौ उनचास में, मगहर कीन्हों गौन। अगहन सुदि एकादसी, मिले पौन में पौन॥

इसके श्रनुसार कबीर की मृत्यु सं० १५४६ में हुई। कबीरपंथियों में प्रचलित दोहें के श्रनुसार यह तिथि सं० १५७५ कही गई है:—

> संबद् पंद्रह से पछत्तरा, कियो मराहर को गीन। साघ सुदी एकादशी रेखो पीन में पीन॥

सिकंदर लोदी सन् १४६४ (संवत् १५५१) में कबीर से मिला था। अश्रतप्त्र भक्तमाल के दोहे के श्रनुसार कबीर की मृत्यु तिथि श्रशुद्ध है। कबीर की मृत्यु संवत् १५५१ के बाद ही मानी जानी चाहिए। डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी के श्रनुसार कबीर का सिकंदर लोदी से मिलना चिंत्य है। उनका समय चौदहवीं शताब्दी के श्रांतिम वर्षों में ही मानना समीचीन है। वे लिखते हैं:—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>भक्तमान सटीक, पृष्ठ ४७४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कबीर कसौटी

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>History of the Rise of the Mohammedan Power in India by John Briggs, page 571—72

"क्वीर का समयू चौदहवीं शताब्दी का उत्तरकाल छोर संभवतः पंद्रहवीं शताब्दी का पूर्वकाल मानना ऋषिक युक्तिसंगत जान पङ्गता है। सिकंदर लोदी के समय में उनका होना सर्वथा संदिग्ध है। केवल जनश्रुतियों के ग्राधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य स्थिर नहीं ही सकता।"

नागरी प्रचारियों सभा से कबीर-प्रथावली का संपादन सं० १५६१ की हस्तिलिखित प्रित के आधार पर किया गया है। इस प्रित में वे भहुत से पद और साखियाँ नहीं हैं जो प्रथसाहब में संकलित हैं। इस संबंध में बाबू श्यामसुन्दरदास जी का कथन है:— ''इससे यह मानना पड़ेगा कि या तो यह संवत् १५६१ वाली प्रित अधूरी है अथवा इस प्रित के लिखे जाने के १०० वर्ष के अंदर बहुत सी साखियाँ आदि कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हो गई थीं, जो कि बास्तव में उनकी न थीं। यदि कबीरदास का निधन संवत् १५७५ में मान लिया जाता है तो यह बात असंगत नहीं जान पड़ती कि इस प्रांत के लिखे जाने के अनंतर १४ वर्ष तक कबीरदास जी जीवित रहे और इस बीच में उन्होंने और बहुत से पद बनाए हों जो ग्रंथसाहब में सम्मिलित कर लिए गए हों।" रे

बाबू साहब का यह मत समीचीन जान पड़ता है। कबोरपंथियों के विचार से साम्य रखने के कारण मृत्यु-तिथि सं० १५७५ ही मान्य है। इस प्रकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४५५ छोर मृत्यु-तिथि सं० १४५५ छोर मृत्यु-तिथि सं० १५५५ छोर मृत्यु-तिथि सं० १५७५ ठहरती है। इसके अनुसार वे १२० वर्ष तक जीवित रहे।

कबीर की जाति में भी अभी तक संदेह है। कबीरपंथी तो उन्हें

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>कबीर का समय — हिंदुस्तानी; एष्ट २१४, भाग २, श्रङ्क २। <sup>२</sup>कबीर प्रथावली, भूमिका एष्ट २। <sup>3</sup>वही एष्ट २१।

जाति से परे मानते हैं। किंतु किंवदंती है कि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे। विधवा-कन्या का पिता श्री रामानंद का बड़ा भक्त था। एक बार श्री रामानंद उस विधवा-कन्या के प्रणाम करने पर उसे 'पुत्रवती' होने का न्याशीर्वाद दे बैटे। ब्राह्मण ने जब अपनी कन्या के विधवा होने की बात कही तब भी रामानंद ने श्रपना वचन नहीं लौटाया। श्राशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा-कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे उसने लोकलाज के डर से लहरतारा तालाब के किनारे छिपा दिया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से नीरू जुलाहा अपनी नव-विवाहिता स्त्री नीमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिशु का सौंदर्य देखकर उन्होंने उसे उठा लिया श्रीर उसका अपने पुत्र के समान पालन किया, इसीलिए कबीर जुलाहे कहलाए, यद्यपि वे ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे।

महाराज रघुराजिसंह की ''भक्तमाला रामरिसकावली'' में भी इस घटना का उल्लेख है पर कथा में थोड़ा सा ग्रंतर श्रा गया है। उकुछ कबीरपंथियों का मत है कि कबीर ब्राह्मण की विधवा कन्या

<sup>ै</sup>है श्रनाम श्रविचल श्रविनाशी, श्रवह पुरुष सतलोक के वासी ॥
—श्री कवीर साहब का जीवन-चरित्र (श्री जनकलाल) नरसिंह-पुर (१६०४)

<sup>े</sup>रामानंद रहे जग स्वामी। ज्यावत निसिद्ति श्रंतरयामी॥
तिनके दिग विधवा एक नारी। सेवा करें बढ़ो श्रमधारी॥
प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई। विधवा तिय तिनके दिग श्राई॥
प्रभुहिं कियो वदन बिन दोषा। प्रभु कह पुत्रवती भरि घोषा॥
तब तिय अपनो नाम बखाना। यह विपरीत दियो बरदाना॥
स्वामी कह्यो निकसि मुख श्रायो। पुत्रवती हिंद तोहि बनायो॥
है है पुत्र कलंक न लागी। तव सुत है है हिर श्रनुरागी॥
तब तिय-कर फुलका परि श्रायो। कछु दिन में ताते सुत जायो॥

के पुत्र नहीं थे, वरन् शमानन्द के आशीर्वाद के फूल-खरूप वे उसकी हथेली से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे करवीर (हाथ के पुत्र) अथवा (करवीर का अपभ्रंश) 'कबीर' कहलाए । बात जो भी हो, कबीर का जन्म जनश्रुति ब्राह्मण्-कन्या से जोड्ती है। किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कबीर विधवा की संतान थे तो यह बात लोगों को ज्ञात कैसे हुई ? उसने तो कबीर को लहरतारा के समीर छिपा कर रख दिया था। श्रीर यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग जानते थे तो उस विधवा ने श्रपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों किया ? रामानन्द के आशीर्वाद से तो कलंक कालिमा की आशंका भी नहीं हो सकती थी। इस प्रकार कबीर की यह कलंक-कथा निर्मुल सिद्ध होती है। इस कथा के उद्गम के तीन कारण हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि इससे रामानन्द के प्रभुत्व का प्रचार होता है। वे इतने प्रभाव-शाली थे कि अपने आशीर्वाद से एक विधवा-कन्या के उदर से पुत्रोत्पत्ति कर सकते थे। दूर्सरा कारण यह हो सकता है कि कबीर के पंथ में बहुत से हिन्दू भी सम्मिलित थे। अपने गुरु को जुलाहा की हीन श्रीर नीच जाति से हटा कर वे उनका सम्बन्ध पवित्र ब्राह्मण जाति से जोड़ना चाहते थे। श्रीर तीसरा कारण यह है कि कुछ कटर हिन्दू श्रीर मुसल-मान जो कबीर की धार्मिक उच्छुङ्कलता से च्ब्ध ये वे उन्हें ऋपमानित श्रीर कलंकित करने के लिए उनके जन्म का सम्बन्ध इस कलंक-कथा से घोषित करना चाहते थे।

कबीर के जन्म-सम्बन्ध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाखों से यह स्पष्ट होता

जनत पुत्र नम बजे नगारा । तद्दि जनित उर सोच अपारा ॥ सो सुत जै तिय फॅक्यो दूरी । कदी जुजादिन तहँ एक रूरी ॥ सो बाजकहिं अनाथ निहारी । गोद राखि निज भवन सिधारी ॥ जाजन पाजन, किय बहु भाँती । सयो सुतिहें नारि दिन रातीं ॥ — भक्तमाजा रामरसिकावजी

है कि वे ब्राह्मण-विध्वां की सन्तान न होकर मुसक्षमानी कुल में ही पैदा हुए थे। सब से श्रिधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें श्रादि श्री गुरुप्रन्थ साहब में मिलता है। उक्त प्रंथ में श्री रैदास के जो पद संग्रहीत हैं, उसमें एक पद इस प्रकार है:—

मलारबःगीभगतरविदासजी की

१डोसतिगुरप्रसाद ॥.....॥ ३ ॥ १ ॥

मलार ॥ हरिजपततेऊजनांपदमकवलासपिततासमतुलिनहीं आनकोऊ ॥ एकहीएक अनेक अने ककहो हिविसथिरि उो आनेरे आनभरपूरिकोऊ ॥ रहा उ॥ जाकैभागवतुले खी ग्रै अवस्नही पेखी श्रैतासकी जाति आ छोपछीपा । विश्रासमिह लेखी श्रैसनक महिपेखी श्रैनामकी नामनासपतदीपा ॥ १॥

जाकेंं ही दिवकरोदिकुलगऊरेवधुकरिहमानी ऋहिसेखहीदपीरा ॥ जाके बापवैसीकरी पूतऋषीसरी तिहूरेलोकपरसिधक बीरा ॥ २॥ जाके कुटुम्बके ढेंढ्-

मलार बाणी भगत रविदास जी की

ैं डो सत्तगुरु प्रसादि ॥.....॥३॥१॥

मलार ॥ इरि जपत तेक जनां पदम कवलासपित ता सम तुलि नहीं धान कोक । एक हीं एक अनेक अनेक हो इ विस्थरिडोग्रानरे आन भर-पूरि सोक ॥ रहाक ॥ जाके भगवतु लेख श्रे अवह नहीं पेखोग्रे तास की जाति आ छोप छोपा ॥ वियास यहि केखी श्रे सनक मिह पेखि श्रे नाम की नामना सपत दीपा ॥ शा को दीदि वकरी दि कुल गक रे बधु करिह मानी आहि सेख सही द पीरा ॥ जाके बाप वैसी करी पूत श्रेसी सरी तिहू रे लोक प्रसिध कबीरा ॥ २॥ जाके कुटुम्ब के ढेड़ सम ढोंवत फरिह अजहुँ बनारसी आसपासा ॥ अचार सहित विभ करिह डंड बुति तिनि तने रिवदासदासा चुदासा ॥ ३॥ २॥

— म्रादि श्री गुरुवन्थ साहिव जी, पृष्ठ ६६८ भाई मोहनसिंह वैद्य, तरनतारन (ब्रम्टतसर) रैदास के इस पद में नामदेव, कबीर श्रीर स्वयं रैदास का परिचय दिया गया है। नामदेव छीपा (दजीं) जाति थे। कबीर जाति के मुसलमान थे जिनके कुल में ईद बकरीद के दिन गऊ का बध होता था जो शेख़ शहीद श्रीर पीर को मानते थे। उन्होंने श्रपने बाप के विपरीत श्राचरण करके भी तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की। रैदास चमार जाति के थे जिनके वंश में मरे हुए पशु ढोए जाते हैं श्रीर जो बनारस के निवासी थे।

श्रादि श्री गुरुग्रंथ के इस पद के श्रनुसार कवीर निश्चय ही मुसल-मान वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रादि ग्रंथ का संपादन संवत् १६६१ में हुश्रा था। सिक्खों का धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसके पाठ में श्रणु-मात्र भी श्रंतर नहीं हुश्रा। निर्देशित श्रादि श्री गुरुग्रंथ साहिब गुरुमुखी में लिखे हुए इसी ग्रंथ की श्रविकल प्रति है। इस प्रकार यह प्रति श्रीर

'इस दशा और त्रुटि को देखते हुए श्री सतगुरु जी की भेरता से
यदि संग करने का उतसाह दास को हुआ और आदि में मेटा भी श्रती
अलाव लागत से भी बहुत कम रखने का दिइ विचार और श्रेसा ही
बरताव किया गया। फिर यहि विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द
तथा और हिंदी शब्द या पद हिंदी की लेखन प्रणाली के अनुसार लिखे
जावें या यथातथ्य गुरुमुखी के अनुसार ही लिखे जावें ? इम पर बहुत
विचार करने से यही निरचय हुआ कि महान पुरुषों को तफं से जो अलरों
के जोड़ तोड़ मंत्र रूप दिव्य वाणी में हुआ करते हैं उनके मिलाप में
कोई श्रमोघ शक्ती होती है जिसको सर्व साधारण हम लोग नहीं समम
सकते। परन्तु उनके पठन पाठन में यथातथ्य उच्चारन से ही पूर्ण सिद्धि
प्राप्त हो सकती है। इसके सिवाय यह भी है कि श्री गुरुप्रन्थ साहिब
जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी पाठक ठीक-ठीक समम
सकते हैं। इस विचार के श्रनुसार ही यह हिन्दी बीद गुरमुखी लिखित

उसका पाठ श्रत्यंत प्रामाणिक है। इस प्रमाण का श्राधार श्री मोहर्नासह ने भी कबीर की जाति के निर्णय करने में लिखा है ।

दुसरा प्रमाण सद्गुरु गरीबटास जी साहिब की बाणी र से प्राप्त होता है। इसमें 'पारख का ग्रग' ॥५२॥ के ग्रन्तर्गत कबीर साहब का जीवन-चरित्र दिया हुन्ना है। प्रारम्भ में ही लिखा हुन्ना है:-

गरीब सेवक होय करि उतरे

इस पृथिवी के मांहि

जीव उधारन जगत गुरु बार बार बिंत जाहि ॥३८०॥ गरीब काशी पुरी कस्त किया, उतरे श्रधर उधार ! मोमत को सुजरा हुन्ना, जङ्गल मैं दीदार ॥३८९॥ गरीब कोटि किर्ण शशि भान सुधि, श्रासन श्रधर बिमान । परसत पूरण ब्रह्म कूं, शीतल पिंडरु प्राण ॥३८२॥ गरीब गोद लिया मुख चंबि करि, हेम रूप मलकंत । जरार मरार काया करे, दमकें पदम अनंत ॥३८३॥ गरीब काशी उमटी गुल भया, मो मन का बर घेर ! कोई कहै ब्रह्म विष्णु हैं, कोई कहे इंद्र कुबेर है ॥३८४॥

इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि कबीर ने काशी में सीधे मसलमान

श्रनुसार ही रखी गई है श्रर्थात् केवल गुरमुखी से प्रश्वरों के स्थान हिन्दी ( देवनागरी ) श्रचर ही किये गये हैं---

वही ग्रन्थ, प्रकाशक की विनय, पृष्ठ १

<sup>&#</sup>x27;Kabir—His Biography, By Mohan Singh, Pub. Atma Ram and Sons, Lahore 1934

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>श्री सद्गुरु शरीबदास जी साहिब की बाणी संपादक अअरानन्द गरीबदासी रमताराम श्रार्थ सुधारक छाप।खाना, बढ़ोदा

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही प्रन्थ, पृष्ठ १६६

(मोमिन) ही को दर्शन देकर उसके घर में जन्म प्रहण किया। श्रीर मोमिन ने शिशु कबीर का मुँह चूम कर उसके श्रेकी किक रूप के दर्शन किये। इस अवतरण से भी कबीर की ब्राह्मणी विधवा से उत्त्रन्न होने की किवदंती ग़लत हो जाती है। सद्गुरु गरीबदास जी साहिब की बाणी भी प्रामाणिक ग्रंथ माना जाना चाहिए क्योंकि वह संवत् १८६० की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई है।

इन दो प्रमाणों से कबीर का मुसलमान होना सम्ब है। इन्होंने ऋपनी जुलाहा जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से ऋनेक स्थानों पर दिया है:—

- १ तननां बुननां तज्या कबीर, रामं नामं लिखि लिया सरीर ॥<sup>२</sup>
- २ जुलाहै तिन बुनि पाँन न पावल, फारि बुनी दस डांई हो ॥ र
- ३ जाति जुलाहा मति कौ धीर,

हरिष हरेष गुण रमें कबीर ॥

४ तूं बाँह्यण में कासी का जुलाहा,

. चीन्हि न मोर शियाना। "

ैयह प्रथ साहिष हस्ति जिलत विक्रम संवत् १८६० मित्ती वैसाल मास का जिला हुवा मेरे को मुकाम पिजाणा जिल्जा रोहतक में मिला हुआ जैसा का तैसा छापा है जिसको असत जिला हुआ प्रन्थ साहिष देखना हो वह बढ़ादे में श्री जुम्मादादा व्यायाम शाला प्रो० माणेकराव के यहाँ कायम के जिये, रखा गया है सो सब वहाँ से देख सकते हैं:—

श्रजरानन्द गरीबदासी

— वाणी की प्रस्तावना

ेकबीर प्र'थावली (नागरी प्रचारिणी सभा) इ'० प्रे॰ प्रयाग १६२८, पृष्ठ ६४

| 3 | वही | ā <b>ā</b> | 308           |
|---|-----|------------|---------------|
| R | 22  | >2         | १२८           |
| × | ;,  | ,,         | <b>গু ত</b> ই |

र जाति जुलाहा नाँम कबीस,

बनि बनि फिरौं उदास।

६ कहत कबीर मोहि भगत उमाहा,

कृत करणीं जाति भया जुलाहा॥

७ ज्यूं जल में जल पैसि न निकसै,

यूं हुरि मिल्या जुलाहा॥

= गुरु प्रसाद साथ की संगति,

जग जीतै जाइ जुलाहा॥

कबीर के छठं उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूर्व कर्मा-नुसार ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म निला। "भया" शब्द इस अर्थ का पोषक है।

क्वीर बचपन से ही धर्म की स्त्रीर स्त्राकिष्त थे। वे भजन गाया करते थे स्त्रीर लोगों को उपदेश दिया करते थे पर 'निगुरा' (बिना गुरु के ) होने के कारण लोगों में स्त्रादर के पात्र नहीं थे स्त्रीर उनके भजनों स्त्रथवा उपदेशों को भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था। इस कारण वे स्त्रपना गुरु खोजने की चिंता में व्यस्त हुए। उस समय काशों में रामानन्द की बड़ी प्रसिद्धि थी। क्वीर उन्हीं के पास गए पर क्वीर के मुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें स्त्रपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक चाल सोची। प्रातःकाल स्त्रीरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्तान करने के लिए जाते थे। क्वीर पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट रहे। रामानंद जैसे ही स्तानार्थ स्त्राए वैसे ही उनके पैर की ठोकर कवीर के

<sup>ें</sup> कबीर प्रंथावली (ना०प्र०स०), हं ०प्रे०, प्रयाग ११२८, प्र० १८३ २ वही पृष्ठ १८१ 3 ,, ,, २२१

सिर में लगी। ठोकर ज़ुगने के साथ ही रामानंद के मुख से पश्चात्ताप के रूप में 'राम' 'राम' शब्द निकल पड़ा। क्वीर में उसी समय उनके चरण पकड़ कर कहा कि महाराज, आज से आपने मुक्ते राम नाम से दीचित कर अपना शिष्य बना लिया। आज से आप मेरे गुरु हुए। रामानंद ने प्रसन्न हो कबीर को हृदय से लगा लिया। इभी समय से कबीर रामानंद के शिष्य कहलाने लगे। बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में लिखा है:—

"केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरू मान लेनां ठीक नहीं। यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने टीक नहीं ठहरती। रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत् १४६७ में हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है। उस समय कवीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५६ सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के बालक का घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा प्राह्म नहीं होता। और यदि रामानन्द जी की मृत्यु संवत् १४५२-५३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती भूठी ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होंगे।"

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु की तिथि उन्होंने किस प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानंद की मृत्यु सं० १५०५ विक्रमी में हुई इसके अनुसार रामानंद की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४६ वर्ष की रही होगी। उस अवस्था में या उसके पहले कबीर क्या कोई भी भक्त धूम फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता है। फिर कबीर ने लिखा है:—

काशी में हम प्रताट भये हैं रामानंद चिताए। ( क्बीर परिचय )

<sup>े</sup> कबीर प्रन्थावृत्ती, सूमिका पृष्ठ २४।

कुछ विद्वानों का मत है कि शेख़ तक़ी कबीर के गुरु थे। पर जिस -गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेख़ तक़ी के लिए 'ऐसा वे नहीं कह सकते थे:—

# घट घट है श्रविनासी सुनहु तकी तुम शेख (कबीर परिचय)

हाँ, यह ऋवश्य हो सकता है कि वे शेख़ तक़ी के सत्संग में रहे हों श्रीर उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो !

कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है। कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक बनखंडी बैरागी की कन्या थी। उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था। कन्नीर भी वहाँ थे। सब संतों को दूध पीने को दिया गया। सब ने तो पा लिया, कन्नीर ने अपना दूध रक्खा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत आ रहा है, उसके लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में संत उसी कुटी पर पहुँचा। सब लोग कन्नीर की शक्ति पर सुग्ध हो गये। लोई तो भक्ति से इतनी विह्वल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी। कीई लोई को कन्नीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या। कन्नीर ने निस्संदेह लोई को संबोधित कर पद लिखे हैं। उदाहरणार्थ:—

## कहत कबीर सुनहुरे लोई हरि विन राखन हार न कोई।

( कबीर प्रंथावली, पृष्ठ ११८)

संभव है, लोई उनकी स्त्री हो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने ऋपने गाईस्थ-जीवन के विषय में भी लिखा है:—

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Kabir and the Kabir Panth, by Westcott page 25

## नारी तौ हम भी करी, पाया नहीं विचार जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार।

(सत्य कबीर की साखी, प्रष्ठ १२३)

कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, श्रीर दसरी पुत्री थी कमाली । जिस समय ये ऋपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के अलौकिक कत्यों की कहानी सनी। उसने कबीर की बुलाया और जब उसने कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें त्राग में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा पर तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई। तोप से मारना चाहा पर तोप में जल भर गया। हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भाग गया।

ऐसे अलौकिक कुत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथात्रों का जोडना ग्राप्रचर्य-जनक नहीं है ।

मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले श्राए थे। उन्होंने लिखा है :---

> सकत जनम शिवपुरी गँवाया मरति बार सगहर उठि घाया।

(कबीर परिचय)

यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोचा मिलता है, मगहर में मरने से गर्ध का जन्म । पर कबीर ने कहा :--

जी काशी तन तजे कबीरा ती रामहि कीन निहोरा।

(क्बीर परिचय)

वे तो यह चाहते थे कि यदि मैं सचा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरूँ चाहे मगहर में, मुक्ते मुक्ति मिलनी चाहिए। यही विचार कर वे मगहर चले गए। उनके मरने के समय हिंदू मुसलमानों में उनके शब के लिए भगड़ा उठा । हिंदू दाह-कर्म करना चाइते थे श्रीर मुसलमान गाड़ना चाहते थे। कफन उठाने पर शब के स्थान पर फूल-राशि दिखलाई पड़ी जिसे हिंदू मुसलमानों ने सरलता से श्रर्थ भागों में विभा-जित कर लिया। हिंदू श्रीर मुसलमान दोनों संतुष्ट हो गये। कविता की भाँति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है। कबीर की कविता से संबंध रखनेवाले हठयोग स्रीर सुफ़ीमत में अयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के स्रर्थ:—

## (ग्र) हठयोग

#### १-अवधू

यह स्त्रवधूत का स्त्रपभ्रंश है। जिसका स्तर्थ है, जो संसार से वैराग्य लेकर संसार के बंधन से ऋपंने को स्त्रलग कर लेता है।

यो विलंध्याश्रमान् वर्णान स्रात्मयेव स्थितः प्रमान ।

त्रति वर्णाश्रमी योगी स्रवधूतः **स उच्यते ॥** 

ऐसा भी कहा जाता है कि यह नाम रामानन्द ने अपने अनुयायियों अप्रौर भक्तों को दे रक्खा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचार्थ के कर्मकांडों की उपेक्षा कर दी थी।

#### २-ग्रमृत

ब्रह्मरंघ में स्थित सहस्र-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। उसका मुख नीचे की श्रोर है। उसके मध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे सदैव श्रमृत का प्रवाह होता है। यह इडा नाड़ी द्वारा बहता है श्रीर मनुष्य को दीर्घांयु बनाने में सहायक होता है। जो प्राणायाम के साधनों से श्रमभित्र हैं, उनका श्रमृत-प्रवाह मूलाधार-चक्र में स्थित सूर्य द्वारा शोषण कर लिया जाता है। इसी श्रमृत के नष्ट होने से शरीर बृद्ध बनता है। यदि श्रम्यासी इस श्रमृत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर की बृद्धि ही में होगा। उसी श्रमृत-पान से वह श्रपने शरीर को जीवन की शक्तियों से पूर्ण कर लेगा श्रीर यदि तक्षक भी उसे काट ले तो उसके शरीर में विष का संचार न होगा।

#### ३-ग्रनहद

योगी जब समाधिर्ध होता है तो उसके शून्य अथवा आकाश (ब्रह्मरंध्र के समीप के वातावरण) में एक प्रकार का संगीत होता है जिससे वह मस्त होकर ईश्वर की आरे ध्यान लगाए रहता है। इस शब्द का शुद्ध रूप अनाहद है। यह ब्रह्मरंध्र में निरंतर होता रहता है।

### ४-इला (इडा)

में स्टंड के बाएँ श्रोर की नाड़ी जिसका श्रंत नाक के दाहिने श्रोर होता है।

५-ऋहार ( पाँच )

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ।

श्राँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ।

#### ६-काशी

त्राज्ञा-चक्र के समीप इडा (गंगा या बरना) श्रीर पिंगला (यमुनाः या श्रमी) के मध्य का स्थान काशी (वाराण्सी) कहलाता है। यहाँ विश्वनाथ का निवास है।

इडा हि पिंगला ख्याता वाराणसीति होच्यते वाराणसी तयोर्भध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः !

( शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १०० )

## ७-किसान (पंच)

शरीर में स्थित पंच प्राण उदान, प्रान, समान, श्रपान और व्यान । उदान—मस्तिष्क में प्रान—हृदय में समान—नाभि में श्रपान—गुद्ध स्थान में व्यान—समस्त शरीर में ८-खसम

सरपुरुष (देखिए माया की विवेचना)

१-गंगा

इडा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसे बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदैव अमृत का प्रवाह होता है यह आज्ञा चक के दाहिने ओर जाती है।

१०-गगन

(शून्य देखिए)

११-घट

शरीर ।

१२-चंद

ब्रह्मरं में सहस्र-दल कमल है। उसमें एक योनि है। जिसका मुख्य नीचे की ब्रोर है। इस योनि के मध्य में एक चंद्राकार स्थान है, जिससे सदैव अमृत प्रवाहित होता है। यही स्थान कबीर ने चंद्र के नाम से-पुकारा है।

१३-चरखा

काल-चक्र, (देखिए पृष्ठ २७)

१४-चोर (पंच)

पंच विकार

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद।

१५-जमुना

पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है। इसे 'श्रसी' भी कहते हैं।
यह श्राज्ञा-चक्र के बाएँ श्रोर जाती है।

१६-जना (तीन)

तीन गुग्-

सत, रज, तम।

:१७-तरुवर

मेरुंड ।

.१८— त्रकुटी

भोंहों के मध्य का स्थान ।

:१६-डाई

पचीस प्रकृतियाँ।

ः २०—धनुष

(देखिए त्रिकुटी)

ः २१-नागिनी

मूलाधार-चक की योनि के मध्य में विद्युल्लता के आकार की सर्प की भाँति साढ़े तीन बार मुझी हुई कुंडिलिनी है जो सुषुम्णा नाझी के . मुख की आरे है। यह सुजनात्मक शक्ति है और इसी के जागृत होने से . योगी को सिद्धि प्राप्ति होती है।

#### २२-पंच जना

श्रद्धैतवाद के श्रनुसार विश्व केवल एक तत्व में निहित है—उस . तत्व का नाम है परब्रह्म । सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम है मूल प्रकृति । मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुन्ना श्राकाश, जिसे श्रंग्रेजी में - ईथर (ether) कहते हैं । श्राकाश (ईथर) की तरंगों से वायु प्रकट हुई । वायु के संघर्षण से तेज (पावक) उत्पन्न हुन्ना । तेज के संघर्षण से तरल पदार्थ (जल) उत्पन्न हुन्ना जो श्रंत में दृढ़ (पृथ्वी) हो जाता है । इस प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो पंच-तत्वों के नाम से कहे जाते हैं:—

श्राकाश, वायु, तेज, जल श्रीर पृथ्वी । ये पाँचों तत्त्व ऋमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में श्रीर वायु फिर श्राकाश में लीन हो सकता है श्रीर फिर अनित सत्ता का एक प्रशांत साम्राज्य हो सकता है। यही श्राहैतवाद का सारभूत तत्व है। प्रत्येक तत्त्व की पाँच प्रकृतियाँ भी हैं। इस प्रकार पाँच तत्त्व की पचीस प्रकृतियाँ हो जाती हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं:—

त्राकाश की प्रकृतियाँ—भन, बुद्धि, चित्त श्रहंकार, श्रंतःकरण । वायु ,, प्रान, श्रपान, समान, उदान, ब्यान । तेज ,, ,, श्राँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा । जल ,, ,, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध । पृथ्वी ,, ,, हाय, पैर, मुख, गुह्य, लिंग ।

२३-पिंगला

मेरुद्र के दाहिने श्रोर की नाड़ी। इसका श्रंत नाक के बाएँ श्रोर होता है।

२४-पवन

प्राणायाम द्वारा शरीर की परिष्कृत वायु ।

२५-पनिहारी (पंच)

पाँच गुरा-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।

२६-बंकनालि

(नागिनी देखिए)

२७-महारस

(श्रमृत देखिए)

२८-मंदला

(श्रनहद् देखिए)

**२१-**षट्चक

सुपुम्णा नाड़ी की छः स्थितियाँ छः चक्रों के रूप में हैं। उन चक्र १३

### के नाम हैं --

मूलाघार, स्वाधिष्टान, मणिपूरक, श्रनाहद, दिशुद्ध श्रीर श्राज्ञा।

मूलाधार चक्र पाह्य स्थान के समीप,

स्वाधिष्ठान चक लिंग-स्थान के समीप,

मिण्पूरक चक्र नामि-स्थान के समीप,

श्रनाहद चक हृदय-स्थान के समीप,

विशुद्ध चक कंठ-स्थान के समीप श्रीर

श्राज्ञा चक दोनों भौंहों के बीच (त्रिकुटी में)

प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य ऋनुभृति में सहायक होती है।

# ३०-सुरति

स्मृति का अपभ्रंश है। जिसका अर्थ 'अनुभव की हुई वस्तु का सद्बोध (उस चीज़ को जगाने वाला कारणा ) सहकार से संस्कार के आधीन ज्ञान विशेष है।' श्री माधवप्रसाद का कथन है कि सुरित 'स्वरत' का रूप है जिसका तात्पर्य है अपने में लीन हो जाना। कुछ विद्वान इसे फ़ारसी के 'स्रत-इ-इलिमया' का रूप बतलाते हैं। कबीर के 'आदि-मंगल' में सुरित का अर्थ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न हुआ है और ब्रह्माओं की सृष्टि हुई:—

- <sup>९</sup> 'प्रथम मूर्ति समस्य कियो घट में सहज उपचार ।'
- र तब समरथ के अवया ते मूल सुरति भै सार। शब्द कला ताते भई पाँच ब्रह्म श्रनुहार ॥ (श्रादि मंगल)

#### ३१-सुन

ब्रह्मरं श्र का छिद्र जो (०) बिन्दु रूप होता है। इसी से कुग्छ-लिनी का संयोग होता है। इसी स्थान पर ब्रह्म (श्रात्मा) का निवास है। योगी जन इसी रंश्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस छिद्र के छ: दरवाजे हैं, जिन्हें कुग्डिलिनी के श्रातिरिक्त कोई नहीं खोल सकता। प्राणायाम के द्वारा इसे बंद करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं। इससे हृदय की सभी कियाएँ स्थिर हो जाती हैं। ३२-सूर्य

मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है जिससे सदैव विष का स्नाव होता है। इसी स्थान-विशेष का नाम सूर्य है जिससे निकला हुन्ना विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक के दाहिनी त्रोर जाता है त्रीर मनुष्य को दृद्ध बनाता है।

### ३३ — सुबुम्ना

इडा श्रौर पिंगजा नाड़ी के बीच में मेरदंड के समानान्तर नाड़ी। उसकी छः स्थितियाँ हैं, जहाँ छः चक्र हैं।

## ३४-हंस

जीव जो नव द्वार के पिंजड़े में बन्द रहता है !

# (श्रा) सुफ़ीमत

जात नाउं सिफ़त न्ने

स्फ़ीमत के अनुसार श्रहद (परमात्मा) के दो रूप हैं। प्रथम है जात, दूसरा सिफ़त। जात तो 'जानने वालो' के अर्थ में और सिफ़त; 'जाना-हुआ' के अर्थ में व्यवहृत होता है। अतएव जानने वाला प्रथम; तो अल्लाह है और जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद। जात और सिफ़त की शक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती हैं। इन शक्तियों के नाम हैं नजूल और उरूज । नजूल का तात्पर्य है लय होने से और उरूज का तात्पर्य है उत्पन्न अथवा विकसित होने से। नजूल तो जात से उत्पन्न होकर शिफ़त में अंत पाती है और उरूज सिफ़त से उत्पन्न होकर जात में अंत पाती है। जात निषेधात्मक है और सिफ़त गुणात्मक। जात सिफ़त को उत्पन्न कर फिर अपने में लीन कर लेता है। मनुष्य की परिमित बुद्धि जात को सिफ़त से भिन्न, और सिफ़त को जात से स्वतन्त्र मानती है।

#### इक्र 🗢

सभी धमों श्रीर विश्वासों का श्राधार एक सत्य है। उसे सुफ़ीमत में हक कहते हैं। उसके श्रनुसार यह सत्य दो वस्त्रों से श्राच्छादित है। सिर पर पगड़ी श्रीर शरीर पर श्रंगरखा। पगड़ी रहस्य से निर्मित है जिसका नाम है रहस्यवाद। श्रंगरखा सत्याचरण से निर्मित है जिसका नाम है धर्म। वह सत्य इन वस्त्रों से इसलिए दक दिया है, जिससे श्रज्ञानियों की श्राँखें उस पर न पड़े या श्रज्ञानियों की श्राँखों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वे उस देदीप्यमान प्रकाश को देख सकें। सत्य का रूप एक ही है पर उसका विवेचन भिन्न-भिन्न भाँति से किया गया है। इसीलिए तो संसार में श्रनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई।

श्रहद ७२।

केवल एक शक्ति-ईश्वर ।

बहदत ७७८०, एकांत ग्रस्तित्व

इश्क उक्र

जब ग्रहद ग्रपनी वहदत का श्रनुभव करता है तो उसके प्यार करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार प्रथम स्थिति में ऋहद ख्राशिक बनता है श्रीर उसका उत्पन इश्रा द्सरा रूप माशूक है। उत्पन्न हुन्ना त्रल्लाह का दूसरा रूप प्रेम में इतनी उन्नति करता है कि वह तो श्राशिक बन जाता है श्रीर श्रल्लाह माशूक । सुफ़ीमत में अल्लाह माशूक है श्रीर सफ़ी श्राशिक । बक्रा 🖾

जीवन की पूर्णता ही को बका कहते हैं। यह श्रल्लाह की वास्तविक स्थिति है। मृत्यु के पश्चात् प्रत्येक जीव को इस स्थिति में स्त्राना पड़ता है। जो लोग ईश्वर के प्रेम में अपने को भुला देते हैं वे जीवन में ही बका की स्थिति में पहुँच जाते हैं।

तारा

शरियत क्रिंश के श्रानुसार 'बका' के लिये साधनाएँ हक्रीकत क्रिंश के श्रानुसार 'बका' के लिये साधनाएँ समारफत क्रिंश के लिये साधनाएँ

सितारा । । । में महताब بلكهم श्राफ़ताब أفتاب नबातात क्यों हैवानात कार्ग भूक इन्सान लियां

चन्द्र सुर्य मदनियत 🖛 مدنون खनिज ब्राल्लाह के प्रादुर्भाव के सात रूप वनस्पति पशु मानव

नासूत क्कुर्य

मलकूत 🖦 🏎

जबरूत ७५५३

लाहूत 🗝 🕬

हाहूत 🖦 🗚

श्रादम الدم इंसान انسان वली وله कुतुव قطم

नबी نبی

मनुष्य श्रपंशे ही ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए विकास की इन पाँच स्थितियों से होकर

जाता है। प्रत्येक स्थिति उसे त्र्यागे की दूसरी स्थिति के योग्य

बना देती है। इस प्रकार मनुष्य मानवीय जीवन के निम्नलिखित

पाँच श्रासनों पर क्रमशः श्रासीन होता जाता है—प्रत्येक का स्वभाव भी श्रलग श्रलग होता है।

साधारण मनुष्य

ज्ञानी

पवित्र मनुष्य

महात्मा रसूल

# इनके क्रमशः पाँच गुण हैं

श्रम्मारा ४, । वीवामा ८०० मुतमेन्नाद्यं ४०० श्रालिम عالم सालिम سالم इंद्रियों के वश में, प्रायश्चित करने वाला, कार्य के प्रथम विचार करने वाला, जो मन,कम,वचन से सत्य है तथा

जो दूसरों के लिए अपने को समर्पित

करता है!

#### तत्त्व

नूर १२<sup>;</sup> बाद ३५; ग्राकाश, . वायु, ब्रातिश إنص तेज श्राव ्री जल तथा खाक अंक पुथ्वी

# इन तत्त्वों के अनुसार पाँच इन्द्रियाँ भी हैं

१ बसारत 🖦 १ 🗠 देखने की शक्ति ऋाँख. २ समात्रात = - स्मात्रात की शक्ति कान, ३ नगहत 🏎 🗸 सॅघने की शक्ति नाक, ४ लड़ज़त को स्वाद लोने की शक्ति जीभ तथा ५ मुस مس स्पर्श करने की शक्ति लचा इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा रूह मुरशिद की सहायता से बक़ा के लिए

श्राप्रसर होती है।

मुरशिद ज्याप्यात्मिक गुरु या पथप्रदर्शक । मुरीद 🍇 नह व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से रहित है, बड़ा ग्रध्यवसायी है श्रीर श्रद्धा-पूर्वक ग्रपने मुरशिद के त्राधीन है।

## दर्शन ऋीर स्वप्न

जीवन के विचारों का प्रतिरूप ख़याली كيلخ जीवन के विचारों के विपरीत क़लबी قلبي नक्षशी अंड किसी रूपक द्वारा सत्य का निर्देश सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन रूही 🕰) पत्र न्त्रयंवा वागा के रूप में ईश्वरीय इलाहामी عام संदेश का स्पष्टीकरण।

ग़िजाई रूह روح भोजन (संगीत) के सहारे ही श्रात्मा परमात्मा के मिलन पथ पर त्राती है। संगीत में एक प्रकार का कंपन होता है जिससे ग्राध्यात्मिक जीवन के कंपन की सुन्टि होती है।

#### कबीर का रहस्यवाद

संगीत के पाँच रूप हैं : • शरीः को संचालित करनेवाला . तरब ५,५ (कलात्मक). राग ाः मस्तिष्क को प्रसन्न करनेवाला (विज्ञानात्मक), कौल 🔑 भावनाश्चों को उत्तन्न करनेवाला ( भावनात्मक ). निंदा عناع दर्शन ग्रथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला ( श्रनुभावात्मक ) तथा सऊत 🛶 अनंत में सुन पड़नेवाला ( श्राध्यात्मिक ) वजद ७५, (Ecstasy) श्रानंद । नेबाज अं इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन। वजीफ़ा 🐸 🎝 विचारों को वश में करने के लिए साधन । ध्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार जिकर ,55 शारीरिक शुद्धि के लिए, फ़िकर भानसिक शुद्धि के लिए, कसब ्रू श्रात्मा को समभाने के लिए, शराल 🎶 परमात्मा में लीन होने के लिए तथा श्रमल 🏸 श्रपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा की सत्ता प्राप्त करने के लिए।

# कबीर का रहस्यवाद



# हंसकूप

स्मागमा ८० वर्ष हुए विहार के स्वामी श्रात्माहंस ने इस हंसतीर्थ की स्थापना की थी। यह बी० एन० डब्लू० रेलवे पर भूँ सी में पूर्व की श्रोर है। तीर्थ का रूप एक विकसित कमल के श्राकार का है। इसमें इडा, पिंगला श्रीर सुबुम्या नाड़ियों का दिग्दर्शन भली भौंति कराया गया है। बाईं श्रोर यमुना के रूप में इडा है श्रीर दाहिनी श्रोर गंगा के रूप में पिंगला। सुबुम्या का विकास इस स्थान के उत्तरीय कोया में एक कृप में से हुआ है। स्थान के मध्य में एक खंभा है जो मेरदयड का रूप है। उस पर सर्पियों के समान कुंडलिनी लिपटी हुई है। मेरदयड से श्रागे एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा हुआ है। त्रिकुटी के दोनों श्रोर श्रांख के श्राकार के दो ऊँचे स्थल हैं। त्रिकुटी की विरुद्ध दिशा में एक मंदिर है जिसमें श्राष्टरल कमल की मूर्ति है। कुंडलिनी मेरदयड का सहारा लेकर श्रान्य चकों को पार करती हुई इस श्रष्टरल कमल में प्रवेश करती है। यह स्थान बहुत रमणीक है। कबीर के हठयोग को समक्षने के लिए यह तीर्थ श्रवश्य देखना चाहिए।

## सहायक पुस्तकों की सूची

## **ऋंग्रे**जी

१. मिस्टिसिज्म

लेखक-इवजिन शंहरहिल

२. दि ध्रेसेज ऋव् इंटीरियर

लेखक--श्रार० पी पूलेन

श्रनुवादक-वियोनोरा. एख० यार्वस्मिथ

३. स्टडीज़ इन मिस्टिसिज्म प्रेयर

लेखक — श्रार्थर एडवर्ड वेड

४. पर्सनल स्राइडियलिङम एएड मिस्टिसिङम

लेखक — विलियम राल्फ इनुज

५. स्टडीज इन हीथेनडम् एएड क्रिश्चियनडम्

लेखक-डा० ई० स्लेमन

श्रानवादक — जी० एम० जी० हंट

६. मिस्टिसिकल एलीमेंट इन मोहमेद

बेखक-जान क्लाक आचेर

७. दि योग फ़िलासफ़ी

संग्रहकर्ता-भागु० एफ० करभारी

८. दि मिस्टिसिज्म स्रव् परसोनालिटो इन सूफ़ीज्म

लेखक-रेनाल्ड ए० निकलसन

६. दि मिस्टिसिज्म श्रव् साउंड खेखक— इनायत ख़ाँ १०. हिन्दू मेटाफ़िब्रुनिक्स

लेखक---मन्मथनाथ सास्त्री

११. दि मिस्टीरियस कुंडलिनी

लेखक-वसंत जी० रेले

१२. योग

बेखक-जे० एफ्र० सी० फुबर

१३. दि पर्शियन मिस्टिक्स ( जामी )

लेखक—हेडलेंड डेविस

१४. दि पर्शियन मिस्टिक्स ( रूमी )

लेखक—हेडजेंड डेविस

१५. सूफ़ी मैसेज

खेखक--- इनायत ख़ाँ

१६. राजयोग

बेखक-मनिवाल नाभूमाई द्विवेदी

१७. कबीर एंड दि कबीर पंथ

लेखक--वेकसट

१८. दि श्राक्सफ़र्ड बुक श्रव् मिरिटकल वसं निकलसन श्रीर ली (संपादक)

१६. बीजक

श्रहमेदशाह

हिन्दी

१. बोजक श्री कबीर साहब का

( जिसकी पूर्णंदास साहेब, बुरहानपुर नागमती स्थानवाले ने श्रपने तीच्या बुद्धि द्वारा त्रिज्या की है )

२. कबीर ग्रंथावली

संपादक-श्यामसुंदर दास बी० ए०

३. कबीर साहब का पूरा बीजक

पादरी श्रहमद शाह

ं ४. संतवानी संग्रह १-५-२

प्रकाशक - बेलवेडियर प्रस, इलाहाबाद

प्र. कबीर साहब की ग्यान गुरङ्गी रेख़ते श्रीर फूलने प्रकाशक—बेखवेडियर प्रोस, इलाहाबाद

६. कबीर चरित्र बोध

युगलानंद द्वारा संशोधित

७. योग-दर्पण

लेखक-कन्तीमल एम॰ ए॰

**द्ध.** कबीर वचनावली

ध्रयोध्यासिंह उपाध्याय

फारसी

१. मसनवी

जबालुद्दीन रूमी

- २. दीवान-ए शमसी तबरीज
- ३. तज़िकरातुल श्रौलिया

मुहम्मद अब्दुल शहद (संपादक)

४. दीवान जामी

संस्कृत

- १, योग-दर्शन-गतंजलि
- २. शिवसंहिता

श्रनुवादक — श्रीशर्चद्र

३. घेरं डसंहिता

श्रनुवादक-शीशचंद्र वसु

# कवीर के पदों की अनुक्रमणी

| 382   |
|-------|
| 188   |
| 120   |
| 188   |
| 3 5 5 |
| 145   |
| 338   |
| 158   |
| १२८   |
| 184   |
|       |
| 380   |
|       |
| 158   |
|       |
| 338   |
| 111   |
| 130   |
| १२०   |
|       |
| 158   |
|       |

घ

| 73                                         |       |
|--------------------------------------------|-------|
| र्घूघट के पट खोत्त रे <sub>द</sub> ्       | 9 € ₹ |
| े <b>च</b>                                 | •     |
| चलौ सली जाइये तहां जहां गये पाइयें परमानंद | १०६   |
| <b>ज</b>                                   |       |
| जनम मरन का अम राया गोविंद जव जारी          | 354   |
| जो चरखा जरि जाय बढ़ैया ना मरै              | 999   |
| जंगत में का सोवना श्रीघट है घाटा           | १३८   |
| <b>क्त</b>                                 | •     |
| सीनी सीनी चदरिया                           | 150   |
| त                                          |       |
| तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का रे सोवे  | 345   |
| द                                          |       |
| दरियाव की लहर दरियाव है जी                 | १५५   |
| दुलिहनी गावहु मंगलचार                      | 908   |
| दूमर पनियां भरया न जाई                     | 131   |
| देखि देखि जिय श्रचरज होई                   | 985   |
| स्                                         |       |
| नैहर मैं दाग खगाय श्राइ चुनरी              | 3 8 8 |
| नैहरवा इमका निहं भावे                      | 141   |
| q                                          |       |
| परौसिन मांगे कंत हमारा                     | 11=   |
| पिया क'ची रे श्रटरिया तोरी देखन चर्ची      | १६२   |
| पिया मोरा जागै मैं कैसे सोइ री             | 148   |
| _                                          |       |

| कबीर का रहस्यवाद                                    | २०७ |
|-----------------------------------------------------|-----|
| ब                                                   |     |
| बहुत दिनन थें में प्रीतम पाये                       | 923 |
| बहुरि हम काहे कूं भ्रवाहिंगे                        | 148 |
| बारहा श्राव हमारे गेह रे                            | 909 |
| बोलौ भाई राम की दुहाई                               | 938 |
| भ                                                   |     |
| भर्तें नींदी, भर्तें नींदी लोग                      | 998 |
| भंदर डड़े बग बैठे श्राई                             | 383 |
| म्                                                  |     |
| मन मस्त हुन्ना तब क्यों बोजी                        | 140 |
| मेरे राम ऐसा खीर बिलोइयै                            | १२३ |
| में डोरे डोरे जाऊँगा, में तो बहुरि न भीजिल श्राऊँगा | १४१ |
| में सविन में श्रीरिन में हूँ सब                     | १४३ |
| में सासने पीव गौंहनि श्राई                          | 993 |
| मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में            | 185 |
| मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया                     | 184 |
| य                                                   |     |
| ये भ्रँखियाँ भ्रतसानी हो पिया सेज चत्नो             | १६० |
| र                                                   |     |
| राम बान श्रन्ययाले तीर                              | 180 |
| राम बिन सन की ताप न जाई                             | १३६ |
| रे मन बैठि किते जिनि जासी                           | १३३ |
| . ल                                                 |     |
| जावी बाबा श्रामि जजावो घरा रे                       | १३२ |
| खोका जानि न भूखो भाई                                | 188 |
|                                                     |     |

व

| विष्णु ध्यान समान करि रे             | १३६ |
|--------------------------------------|-----|
| वै दिन कब श्रादेंगे माई              | 305 |
| स                                    |     |
| सतगुर है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी   | 188 |
| सरवर तट इंसिनी तिसाई                 | 128 |
| स्रो जोगी जाके सहज भाइ               | 330 |
| ₹ .                                  | ·   |
| इम सब माँहि सकत हम माँहि             | 143 |
| इरि को बिलौननी बिलोइ मेरी माई        | 114 |
| इरि ठरा जरा की ठगोरी लाई             | 388 |
| हरि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव        | 110 |
| है कोई गुरु ज्ञानी जग उलटि बेद बुमें | 140 |
| है कोई दिल दरवेस तेरा                | 348 |

# नामानुक्रमणी

| <b>ग्र्रा</b> णिमा        | ८२                | त्र्रासन ७     | ०, ७१, ७२, ७५ |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| श्रचिंत                   | ४२                | श्रोकार        | ं ४२          |
| ग्रन्छर                   | ४२                | श्रंडज         | ४५            |
| श्रद्वैतवाद .             | २०, २४            | इच्छा          | ४२            |
| ग्रनलहक                   | २२                | इनायत ख़ाँ ( प | गोफ़ोसर) ३७   |
| श्चनंत संयोग              | १००               | इंज (विलियम रा | ल्फ) १०३      |
| श्रंडरहिल (इवलिन) ८,      | ३६, ५०,           | इवलिस          | ६३            |
|                           | પ્રય, પ્રહ,       | इरक हककी       | 33            |
| <del>श्र</del> परिग्रह    | ७०, ७५            | इड़ा ७         | ર, હય, હફ, ⊏६ |
| श्रपान                    | <i>3</i> હ        | ईश्वर ३, १२    | , १३, १५, २२, |
| ग्रबुल ग्रल्लाह           | ३६                | २४, ३३, ३५,    | ३७-४०, ५२-५५  |
| श्रमृत                    | ८६                | ५८, ६०, ६१     | , ६४, ६६-६८,  |
| श्चल हल्लाज मंसूरी        | १८, ३८            | ७०, ६१, ६२,    | ६४, ६६, ६८,   |
| <b>ऋ</b> लमबुश            | હપૂ               |                | १०४           |
| श्रमी                     | ८६                | —-प्रि         | [घान ७०       |
| श्रस्तेय ७०               | , ७४, ६१          | ईसप            | ३४            |
| <b>ऋहद (मुहम्मद ऋबदुल</b> | ) १४              | उग्रासन        | ७०            |
| त्र्रहिंस <b>.</b> -      | ७०, ५४            | <b>उदान</b>    | 3ઇ            |
| श्रागस्टाइन (सेंट)        | १२                | उद्भिज         | <b>४</b> ሂ    |
| ऋादि मंगल                 | ४२                | उमरा           | ६६            |
| त्र्यादि पुरुष            | १३                | उल्टवाँसियाँ   | ३, ७, २९      |
| त्र्यानंद ५२,५३,५         | ५, <b>५८, ५</b> ६ | कन्नीर पंथी    | ४२            |
| श्रावर्तन                 | १००               | काबा           | ३६, ६७        |

|                     | ३२                | स्वाधिष्ट्रान                     | ८१, ८२               |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| काल-चक              | 4 T<br>6 B        | जरसन                              | १००                  |
| कुरान               | ક્ષે હવ           | जामी                              | २३, ३⊏               |
| <b>ब</b> हू         | 0.                | जार्ज हरबर्ट                      | १२                   |
| कुंडलिनी ७५,७७,७८,७ | ७१<br>७१          | जेन्स (प्रोफेसर)                  | ς.                   |
| कुंभक               | ક્<br><u></u> ક્  | टामसन                             | १०५                  |
| ्र —स्यंभेद         | હ <u>ે</u><br>હુદ | डायोनिस <b>स</b>                  | १००                  |
| कूर्म               | _                 | तकी (शेख)                         | ۾                    |
| <b>कैथराइन</b>      | પ્રહ, પ્ર⊏        | तका (राज्)<br>तबरीज़ (शमसी)       | દ, પ્ર૦              |
| कौलरिज              | १०                | <u> </u>                          | <u>⊂,</u> ⊂७         |
| <b>कृकर</b>         | 30                | तत्त्क सर्प<br>तज़किरातुल श्रौलया | <b>ર</b> ેપ્         |
| खुमार               | <b>ર</b> ३        |                                   | 90                   |
| गर्णेश              | 99                | तपस्या                            | <b>२२</b>            |
| गधा                 | ६३                | तरीकृत                            | <b>\$</b> 0          |
| गंधारी              | ખ્ય               |                                   | <del>۲</del> ۰<br>۲۰ |
| गिजाए रूह           | १०४               |                                   | ~x.<br>⊊ξ            |
| गॅ्गे का गुड़       | ર્ય               |                                   | <i>۳</i> د<br>لايل   |
| गैंगलिएटेड कार्ड स  | ७६                |                                   |                      |
| गोविंद              | ६०                | दारदुरी सिद्धि                    | 50                   |
| <b>घेरंड</b> संहिता | ६६, ७६            | दिरहम                             | <i>છ</i> 3           |
| चंद्र               | द्ध               | देवदत्त                           | 30                   |
| चरखा                | ३०, ३१            | द्वैतवाद                          | ६४                   |
| चक                  |                   | धनंजय                             | 30                   |
| ग्रनाहद             | <b>⊏</b> ₹        |                                   |                      |
| त्राज्ञा            | <b>4</b>          | . ध्यान ७०, ७३,                   | ७५, ८८, ८६           |
| मिखिपूरक            | <b>5</b> 7        |                                   | ૭૬                   |
| मूलाघार ७६, ट       | ٦٥, ८६, ८७        |                                   | १४, १८, २८           |
| विशुद               | 5                 | ′ नियम<br>़                       | ७०, ७२               |
|                     |                   | •                                 |                      |

|                  |                   | _          |                          |               | ३६         |
|------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|------------|
| निरंजन           | • <b>४</b> ०,     |            | बाइबिल                   | م د د         | •          |
| पतंजलि           | <b>६</b> हें, ७०, | ७३         | बायज़ीद्                 | (शख़) ६       | ξ, ευ, ες  |
| पद्मासन          |                   | ७०         | विन्दु                   |               | ٢७, ౘ      |
| पवित्रता         |                   | ७०         | बीजक                     |               | ३,४२       |
| पिंगला           | ७१, ७५, ७६,       | ८६         | व्रह्म                   |               | _          |
| पिंडज            |                   | ४५         | <del>च</del>             | -             | ৬६         |
| पीर              |                   | ६२         | चर्य                     |               | ७०, ७४     |
| पुलेन            | . १०३,            | १०५        | —-रंध                    | त्र ७६,५      | 9७,८६,८८,  |
| पूरक             |                   | ७१         | ब्रह्मा                  |               | ४२-४५      |
| पुष्प            |                   | હ્ય        | बसरा                     |               | १४         |
| पैग् <b>म्बर</b> |                   | ६३         | वढ़ई                     |               | ३१         |
| पंच प्रारा       |                   | 30         | बाबा                     |               | ३१         |
| प्रत्याहार       | ७०,               | ७२         | ब्लेक                    |               | ३४         |
| -                | •                 | ೯ಅ         | ब्लेकी (जा               | न स्टुग्रर्ट) | १७         |
| प्राण            | ७०, ७१, ७२,       |            | मक्का                    | - ,           | <b>६</b> ६ |
| प्रागायाम        |                   |            | महेश                     |               | ४३, ४५     |
| • •              | ७६, ८७            | ,          | मध्वाचार्य<br>मध्वाचार्य |               | દ્દપૂ      |
| प्लेटो           |                   | ५६         | मन्या या ।<br>माया       | 3 72.22       | ,२४,४०-४६  |
| <u>प्लेक्सस</u>  |                   |            | मापा                     | 2,00,00       | પૂર,દ્દપ્  |
| कारडिय           |                   | ದಕ         |                          |               | , 22       |
| केवरन            | स                 | ८६         | मारिफ़त                  |               | ς,         |
| कैरंगील          | Ŧ                 | ದ್ಗಳ       | मार्टिन                  |               | •          |
| बेसिक            | •                 | છે         | मूसा                     |               | ३४         |
| सोलर             |                   | ८२         | मेक्थिल्ड                |               | ₹€         |
|                  | गस्ट्रिक          | <b>5</b> १ | मेरी (मार                | गेरेट)        | १०२        |
| फ़ना             | ~ ·               | २२         | मेरु दंड                 |               | ७६, ७७     |
|                  |                   | ३३         | यम                       |               | ७०,७२, ७४  |
| फायड             |                   | ર.<br>૨૨   | ~ ^                      | Ì             | હપ્        |
| चफा              |                   | • •        |                          |               |            |

| कदीर का रहस्यवाद     |                    |                      | <b>२</b> १३    |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| समान                 | 30                 | सूर्य                | ح <i>و</i> ,ح. |
| समाधि ७०,७३          | ,७५,८८,८६          | सोऽहं                | ४२,८७          |
| सरस्वती              | 58                 | संतोष                | <b>૭</b> ં૦    |
| सर्वनाम (मध्यमपुरुष) | ) रद               | संयम                 | ७३             |
| सहज                  | ४२                 | स्वस्तिकासन          | ৬০             |
| सहस्र दल कमल         | ७७,८६,८७           | स्वाध्याय            | 90             |
| सालोमन               | ₹४                 | स्वेदज               | <del>ሄ</del> ሂ |
| सिद्धासन             | ' ৬০               | हक़ीक़त              | <b>ર</b> ૨     |
| सीताराम (लाला)       | ४                  | हज्ज                 | ७३             |
| सुन्न                | 22                 | हरबर्ट (जार्ज)       | १२             |
|                      | <b>₹-७८,८</b> ₹,८७ | हस्तजिह्वा           | હયૂ            |
| सूफ                  | २२                 | हाल                  | ३६             |
| -                    | <b>₹</b> ₹,₹७,१०४  | हिन्द <u>ु</u> स्तान | . ७.३          |
| •                    | - <b>२</b> ४,४७,४⊂ | हुसामुद्दीन          | ६२             |
| —मत श्रीर कवीर       | 83                 | होमर                 | <b>३</b> ४     |